वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम्।

भ्रवनितलगतानां कृतिमाकृतिमाणां

इह मनुजकृतानां देवराजाचितानां

जिनवरनिलयानां भावतोहं स्मरामि॥

जैन कला <sup>एवं</sup> स्थापट्य

खण्ड 1

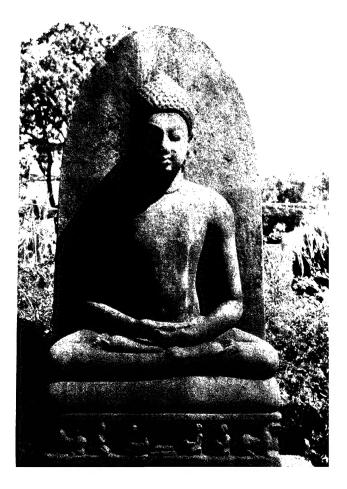

## जैन कला <sup>एवं</sup> स्थापट्य

भगवान् महावीर के 2500 वें निर्वास महोत्सव के पावन भ्रवसर पर प्रकाशित

मुल-सपादक

#### भ्रमलानंद घोष

भूतपूर्व भहानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व मर्वेक्षण

तीन खण्डों में प्रकाशित

खण्ड 1



# मारतीय ज्ञानपीठ

### मूल संग्रेजी से हिम्दी में समृदित

हिन्दी संपादक : लक्ष्मीचन्द्र जैन



तीन खण्डों का मूल्य रु० ४४०

प्रकाशक : लक्ष्मीचन्द्र जैन, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, बी-४५/४७ कनाँट प्लेस नई दिस्ली-११०००१०

मुद्रक : बोमप्रकाश, संचालक, कैक्सटन प्रेस, प्रा० लि०, 2-ई रानी क्रांसी रोड, नई दिल्ली-११००४४.

#### प्राक्कधन

जैन-विद्या को सब भारतीय-विद्या का एक महत्त्वपूर्ण और संग्रधित-संग माना जाने लगा है। यह उचित ही है, क्योंकि 'जैन-विद्या' कहने पर हमारे मन में एक ऐसी विशिष्ट सांस्कृतिक धारा का चित्र सजीव हो जाता है जिसने भारतीय दर्शन, साहित्य और कला के साथ-साथ एक ऐसी जीवन-पद्धित को अस्पत समुद्ध बनाया है जिसमें शावकों और साध्युओं के लिए सामाजिक दायित्वों के निवाह और आध्यासिक उन्तति के हिन् मुचितित ढंग में प्रगिति के साधानों की रचना की गयी है और जिसके पीछे एक मुदुढ़ परंपरा का निर्माण हुआ है। भारतीय विद्याओं में छचि रखनेवांने विद्वानों ने सब उन भ्रांत धारणाओं का परित्याग कर दिया है जिनके स्वर्गत यह माना जाना था कि जैन धर्म बीद्ध धर्म की एक शाला है, या तीर्थकर महाबीर जैन धर्म की स्वर्थ सस्थापक है।

डिनिहास के अध्ययन के आधार पर अब तो विद्वान् निश्चित रूप से यह मानने लगे हैं कि जैन धर्म के तेई तबें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, अनिम चौबीमवें नीर्थंकर महाबीर से ढाई सौ वर्ष पूर्व हुए थे, और बाईसवे नीर्थंकर नीमनाथ के डिनिहास का काल महाभारत और गीला के उन विख्यान हुएण के साथ जुड़ा हुआ है जो परस्पर चचेरे भाई थे। प्रथम तीर्थंकर ऋष्पमनाथ या बुषभ थे जिनका उल्लेख ऋष्येस में अनेक बार बाया है और प्रस्तुत कला-प्रथ के अनेक लेखों में विद्वानों ने जिनका संदर्भ दिया है।

यही स्थिति भारतीय दर्गन के क्षेत्र में है। जैन धर्म को 'नास्तिक' घर्म की संज्ञा झब कोई दस झाधार पर नही देता कि यह पर्म इस मृष्टि को किसी ईवर द्वारा रची गयी नहीं मानता। जैन घर्म द्वारा नकी धनादि सना में विष्वास करता है धौर साथ ही पांच अग्य द्रव्यों की सत्ता में। वे अग्य पांच द्वया हैं — पुद्गल (जड़ तत्त्व जिससे ऊर्जा भी सम्मितित है), धर्म (गित का माध्यम), अधर्म (स्थिति का माध्यम), प्राकाश (जो सारे विष्व को अवगाह देता है) और काल (समय)। यह धर्म मानता है कि प्रत्येक आत्मा में क्षमता है कि वह निर्वाण प्राप्त करे, अर्थोत् परमात्म-पर पाये। भारतीय दर्शन को इस धर्म में अनेकात के महान् सिद्धांत का अवदान दिया जिस सिद्धांत में दार्शनिक वाद-विवादों के समाधान की अमता है और जो जैन धर्म के एक अन्य आधारभूत सिद्धांत पर्दाशिक वाद-विवादों के समाधान की अमता है और जो जैन धर्म के एक अन्य आधारभूत सिद्धांत पर्दाशिक (सित्य-विवादों के तिराकरण करता है।

जैन धर्म की अमूल्य प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय साहित्य की अभिवृद्धि हुई – धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में, और धर्मानरपेक्ष साहित्य के क्षेत्र में भी। यह साहित्य संस्कृत, प्राकृत श्रीर अपश्रक्ष भाषाझों के अनेक रूप-माध्यमों में रचा गया। कन्नड़ धीर तिमल-जैसी भाषाओं के आधुनिक रूप-विकास में इन भाषाओं के प्राचीन जैन अनवायों के कृतित्व का योगदान है, यह बात सभी भाषाविद् स्वीकार करते हैं। साहित्यक विधाओं का कोई रूप — काब्य, नाटक, कथा तथा टीका-व्याख्या — ऐसा नहीं जिसे जैन ग्रंथकारों ने अपनी प्रतिभा से अनंकृत न किया हो, वे चाहे जिस भी धर्म के उपासकों के परिवार में जनमें हों।

प्रध्येताओं, इतिहासकों और पुरातत्ववंताओं ने इस युग में जैनविद्या के एक ब्रत्यत परिपूर्ण आयाम का उद्घाटन किया है। वे यह देखकर चिकत हैं कि जैन-कला का एक कमबद्ध इतिहास है; इसे छुट-पुट रूप में देखना अपनी दृष्टि को सीमिन कर लेना है। जैन कला भारतीय कला-इतिहास का अभिन्न अंग है। इस जैन कला भारतीय कला-इतिहास का अभिन्न अंग है, और इस कला ने प्रत्येक युग की कला को प्रभावित किया है तथा स्वयं भी उसके प्रभाव को सहण किया है। इस जैन कला का मूर्तकप क्या है इसे प्रत्यक्ष देखने के लिए सारे देश के विभिन्न अंचलों की श्रमसाध्य यात्रा करनी पड़ती है। इसका रूप क्या है, इसे समभने और इसका विषिन्न अध्ययन करने की इच्छा रखनेवाल बिद्धानों की और इस विषय में क्रिव रखनेवाल सामान्य पाठक की भी पहली आवश्यक्त सह है कि उसे सार रूप में इस सब कला-निधि का परिचय पढ़ने की मिल जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही 'जैन कला और स्थापत्य' शीर्षक इस ग्रंथ की रचना तीन लण्डों में की गयी है (आशा के अनुरूप यह 'अद्भून' प्रमाणित हो ।)। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जैन कला और स्थापत्य के विधिवत् अध्ययन में सहायक होने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञानपीट ने इस प्रकार की कलाइतियों के लाभग दस हजार से अधिक छायोकन (फोटो) देश-विदेश के अनेक स्थाते से संग्रहीत कर लिय है और यह संग्रह दिन-पर-दिन वहता बला जा रहा है। हम श्री मधुसूदन नरहर देशपाण्ड, भारतीय पुरातत्व-सर्वक्षण-विभाग के महानिदेशक, के आभागी है कि उन्होंने हमें इस कार्य में तथा हमारी अप्य गति-विधियों में सहायता दी, हमारा मार्ग-दर्शन किया।

इस अंख के मूल प्रेरणा-स्रोत भारत के औद्योगिक विकास के नेता, धीर भारतीय ज्ञानपीठ के सस्यापक, श्री साहु घाँतिप्रसाद जैन है। श्री साहुजों की बलवती उच्छा थी कि भगवान् महाबीर की पन्नसिवीं वानी के पुण्य अवसर पर भारतीय ज्ञानपीठ अपनी प्रकान-योजनाओं में इस अध को प्राथमिकता दे। भारतीय ज्ञानपीठ का नाम देश-विदेश के विद्वानों में एक साहित्यक-सांस्कृतिक सस्थान के रूप में सुर्पार्राज्ञ है। भारतीय विद्या के विद्वान् ज्ञानपीठ के शोध-प्रकाशनों से प्रभावित है। भारतीय रामसामायिक साहित्य की प्रगति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने नयी पीढ़ी के प्रतिभास्थिक लेखकों की कृतियों का प्रकाशन किया है तथा यह सस्था प्रतिवर्ष भारतीय साहित्य की प्रजनिक कराती है। ज्ञानपीठ-पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मारा जाता है।

इस ग्रंथ की रूप-रेखा के निर्धारण में प्रारंभ में कुछ कठिनाई रही । पहले इसका एक विस्तृत रूप सोचा गया और अपेक्षा की गयी कि जैन पुरातत्त्व के जानकार विद्वानों का संपादक-मंडल उस रूप-रेखा को क्रियान्वित करने में सहायक होगा। ऐसे विद्वान् बहुत ही गिने-चुने हैं और वे सब अनेक प्रकार के दायित्वों से पूर्व-बद्ध हैं। ग्रंत में हमारा सुखद निर्णय यह रहा कि हम कठिनाई के उत्ताप का समाधान श्री ग्रमलानंद घोष जैसे बट-वृक्ष की छाया में प्राप्त करें। श्री घोष, भारत सरकार के प्रातत्त्व-सर्वेक्षण-विभाग के महानिदेशक के पद से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने हमारे अनुरोध को माना और ग्रंथ के संपादन का दायित्व स्वीकार किया। ग्रंथ की योजना को भली-भाँति देख-समभ कर श्री घोष ने परामर्श दिया कि चूँकि यह ग्रंथ अपने ढग का पहला प्रयास है श्रौर भगवान महावीर के निर्वाण-महोत्सव पर अवस्य प्रकाशित कर देना है, अतः योजना को अत्यधिक विस्तत न बनाकर. इसे सारभूत श्रौर संक्षिप्त बनाना श्रधिक उचित श्रौर उपयोगी होगा । संक्षिप्त बनाते-बनाते भी यह रूप इतना बड़ा हो गया कि दो खण्डों की कल्पना करनी पड़ी और ग्रब तो वह तीन खण्डों में क्रिया-न्वित हो रही है। योजना बना लेना एक बात थी, किन्तु उसे पूरा करने के दायित्व को सँभालना दूसरी बात है। ग्रंथ के लेखकों को योजना भेजी गयी और उन्हें अपनी ओर से पर्याप्त समय भी दिया गया. किन्त समय की सीमा ने उनका साथ नही दिया। मात्र सोच लेने से कि लेख जिखना है, कलम नहीं चल पडती । इस पस्तक के लेखक प्रायः सभी ग्रपने-अपने दैनिक दायित्वों से बँधे हैं. उनके पास समय का अभाव है। विषय की जानकारी होते हुए भी, सामग्री को सुचितित ढंग से व्यवस्थित करना होता है, लिखते हुए अनेकानेक संदर्भ खोजने पड़ते है, और लेख के लिए उपयुक्त चित्रों को छाँटना-जटाना तो कार्य को नितांत दु:साध्य अना देता है। नेखकों की कठिनाई ने हमारी कठिनाइयों को कई गुनाबढ़ादिया।

वया पाठक कल्पना कर सकते हैं कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें तेषकों को, सग्रहालयों को, फीटोबाफरों और कलाकारों को देश-बिदेश में बार-बार कितने पत्र, स्मरण-पत्र और तार ख्रादि देने पढ़े ? यह संख्या है ४०६१ ! [स्मरण-पत्र पानेवालों की फूँफलाहट का अनुमान लगाया जा सकता है। भेजनेवालों का तो, खैर, कर्त्तच्य ही है, वह। यदि ये पत्र कही दुविनीत लगे हो, तो हम क्षमा-प्रार्थी है। यह सब निवक ने उद्देश केलल दतना है कि विद्वान्-पाठकों को यदि इस प्रथ में कहीं कोई त्रृटि या अधूरापन दिखे तो, हमारी अशक्यता समकें और हमें सशोधन-सबंधी सुक्षाव दें नािक अस्तान संस्करण अधिक समुजित बनाया जा सके। दूसरा उद्देश यह है कि कला-प्रथों की योजना बनानेवाले धीरण से काम ले। यह प्रथ तो एक मार्ग-दर्शक है। भविष्य में इस प्रकार के अनेक प्रंथ प्रकाशित होंगे तब जैन कला का पूरा स्वरूप प्रत्यक्ष हो पायेगा।

भगवान् महावीर की पुण्य निर्वाण शती के अवसर पर यह ग्रंथ प्रकाशित हो सका, यह भारतीय ज्ञानपीठ के लिए सीभाग्य की बात है। भारतीय ज्ञानपीठ श्री ग्रमलानंद घोष के प्रति कृत-ज्ञता ज्ञापन करती है कि उन्होंने इस घंष के संपादन का दायित्व लिया; और इसी अवधि में एक वर्ष के इण्डोनिशिया के प्रवास से लीटने के उपरांत इस दायित्व का पुनर्षहण किया। वह जब प्रवास पर गये ती स्पष्ट कह गये थे कि हम अन्य प्रवास पर जनके स्वीद से सिंह से अपरांत स्वास पर निर्वे के प्रयोग काम जारी रखा, और उनके लीटने की प्रतीक्षा करते रहे। यह बहुत ठीक हुआ, कि सारे सुत्र ज्यों-कै-त्यों जुड़ गये। श्री घोष के

साथ काम करने का मेरा धनुभव बहुत सुखद रहा है। इस दायित्व को उन्होंने जिस प्रध्यवसाय ध्रीर तिन्छा में निभाया है, वह प्रेरणाप्रद है। कला ध्रीर स्थापत्य के क्षेत्र में श्री घोष एक ध्रादर्श संपादक माने जाते है। उनकी महयोगी तत्यरता के कारण इस ग्रंथ का मूल ग्रंगेजी का प्रथम खण्ड निर्वाण-महोत्यन वर्ष के ग्रुभारंभ के अवसर पर प्रकाशित हो सका, जिसका विधिवत् विभोचन १७ नवस्त्र, १६७४ की विशाल जननभा में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों हुआ। श्री घोष की विद्वत्ता. मस्कृत भाषा ध्रीर साहित्य की व्यवनाधों की उनकी सूक्ष्मदृष्टि ध्रीर, सर्वोपिर, कला-प्रकाशनों के विन्ता, तम्मूत भाषा ध्रीर साहित्य की व्यवनाधों की उनकी सूक्ष्मदृष्टि ध्रीर, सर्वोपिर, कला-प्रकाशनों के विन्ता, तम्मूत भाषा ध्रीर साहित्य की व्यवनाधों की उनकी सूक्ष्मदृष्टि ध्रीर, सर्वोपिर, कला-प्रकाशनों के विन्ता तम्मूत का स्थाप स्थाप के विद्या में योगदान दिया है. यद्यपि श्री घोष स्वय भी जानते है कि इस संबंध में समय रहते और भी क्या—कुछ हो सकता था।

भारतीय ज्ञानपीठ की अध्यक्षा श्रीमती रमा जैन से इस योजना के क्रियान्वयन में हमें सहज महायना और मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रत्येक कठिनाई के निराकरण की उनकी तत्परता और मान-दण्डों की रक्षा का उनका आग्रह हमारी पूँजी है।

मूर्तिदेवी प्रथमाला की स्थापना के समय से ही इसके सपादक और अब जानपीठ के ट्रस्टी भी, डां आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने मूलपाठों के स्पष्टीकरण आदि में जो सहायता दी है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

जैन इतिहास, कला स्रोर साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ, ने प्रारंभ के स्रनेक स्रध्यायों का स्रध्ययन करके स्रपनी टिप्पणियाँ दी, जिनका यथासंभव उपयोग हमने किया है। वे धन्यवाद के स्रधिकारी है।

मूल प्रग्नेजी ग्रंथ के लिए जिन विद्वानों ने लेख भेजे, उनके प्रति हमारा स्राभार ! पुरानत्त्व-सर्वेक्षण-विभाग के मित्रों ने स्रपने सहयोग द्वारा हमें उपकृत किया है ।

यह प्रथ जो आपके हाथ में है, वास्तव में मूल अंग्रेजी ग्रथ का अनुवाद है। अनुवाद सदा ही किटन होता है, विशेषकर कला-विययक संथ का जिसमें वाक्यों की गठन को मुलफाना, तकनीकी शदों के हिन्दी पर्यायों को खोजना, उनके अर्थ के प्रति आदक्त होना, भाषा को बोषमान्य बनाते हुए भी मूल के वाक्य-विन्याम और ध्वान की सुरुधता रणना आदि दुष्कर तत्त्वों को ध्यान में रणना पड़ता है। इस श्रथ के अनुवाद की दिशा में कितने व्यक्तियों के साथ सम्पर्क किया गया, कितने प्रयोग किये गये और अततोगत्वा किम प्रकार संशोधन की प्रक्रिया में प्राय: पूर-पूरे अनुवाद के रूप को बदल देना पड़ा है, इसका अनुमान भुक्त-भोगी ही लगा सकते हैं। फिर भी संतोष कहां होना है? कला जैसा गृढ़ विषय और कलाकार द्वारा निरूपित कलाकृति की सुरुभ विशेषताओं को वाणी देनेवाली अप्रेजी शब्दावनी ने अनुवाद की प्रक्रिया के समय की सीमा की हुष्ट से और भी दूमाध्य बना दिया। रातदिन के अप्त, युक्तिकित ज्ञान और संस्कार के अवदान के कारण ही यह

संभव हो पाया कि निर्वाण महोत्सव वर्ष की पुण्यदायिनी महावीर जयन्ती पर यह ग्रथ हिन्दी में प्रकाशित हो गया। भिन्न-भिन्न अध्यायों का भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने अनुवाद किया है, प्रतः सशो- धन के समय यथासंभव एकरूपता लाने का प्रदास किया गया है। इस अंथ की पाद-टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण भारतीय मानक सक्या द्वारा निर्धारित नियमों (मानक संख्या IS: 2381—1963) के सनुसार किया गया है जो पुस्तकालय-विज्ञान की कुछ गिनी-चुनी पुस्तकों को छोड़कर भारतीय प्रकाशन-जात में प्रथम प्रयास है।

सनुवादकों में श्री राजमल जैन, श्री गोपीलाल प्रमर धीर डॉ॰ जगदीश चन्द्रिकेश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुवाद-कार्य में जिनका सहयोग धाणिक रूप से प्राप्त हुआ है, वे है——श्री रमेशचन्द्र शर्मा, श्री हीरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री राघाकान्त भारती, ध्रीर श्रीमती शोभिना जैत ।

भारतीय ज्ञानपीठ के सहयोगियों में श्री बीरेन्द्रकुमार जैन ने कलाग्नथ के ग्रंग्रेजी सन्करण के प्रकाशन में तो सहयोग दिया ही, हिन्दी अनुवाद का मूल में मिलान सौर सशोधन की प्रकिया में भी हाथ बंटाया। उन्होंने ग्रथ की अनुक्रमणिका नैयार की है जो प्रथ के तीसरे खड में जा रही है। उनकी कार्यक्षमना, गतिशीलता और निरुत्त सर्वेद्ध है। प्रक-सशोधन का अन्यंत कठित काम जानपीठ के प्रकाशन-सहयोगी और भोलानाथ दिम्ब ने किया में अन्यरण समय में प्रेम-काणी और प्रकाश की परिमाजन का काम ज्ञानपीठ के सहयोगियों के सहार मंभव हो गया है। व्यक्तिशः और मामूहिक रूप में वे सब सराहना और धन्यवाद के पात्र है। यो गोपीलाल असर और डांठ गुलावचन्द्र जैन निर्वाण-सहोत्सव की अन्य प्रकाशन-योजनाओं में सहयोगी रहे हैं।

ग्रंथ के मृद्रक, कैक्सटन प्रेम के मचालक श्री ग्रोमप्रकाश का प्रयत्न सराहतीय है कि उन्होंने इनने कम समय में मृद्रण का इतना बड़ा दायित्व नत्परना के साथ निभाया। उन्हें तथा उनके सहयोगी संचालकों ग्रीर प्रेस के कर्मचारी-वर्ग के प्रति हार्दिक घन्यवाद व्यक्त करना मेरा कर्त्तव्य है।

यदि इस कला-ग्रंथ के तीनों खण्डों में पाठकों को जैन कला के महस्व का दिन्दर्शन कराया, उनकी सांस्कृतिक रुचि में एक नया प्राथाम जोड़ा, और उन्हें सुख प्राप्त हुआ तो ज्ञानपीठ प्रपने इस प्रयास को सार्थक मानेगी। यों, भगवान् महाबीर के पावन निर्वाण महोत्सव से श्रद्धांजिल के रूप में संबद्ध हो जाना, इस प्रकाशन के लिए कम सौभाग्य की बात नहीं।

नई दिल्ली महाबीर जयन्ती, १६७४ लक्ष्मीचन्द्र जैन मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

## विषय-सूची

वृष्ठ

| प्रावकथन    |                                                                                | • • • •                 |                        | ***            |     | (७)  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----|------|
| चित्र-सूची  |                                                                                |                         | •••                    | •••            |     | (१६) |
|             |                                                                                | भा                      | ग 1                    |                |     |      |
|             |                                                                                | प्रास                   | ताविक                  |                |     |      |
| श्राध्याय 1 | सपादक का श्रभिमत<br>श्रमजानद घोष                                               |                         |                        | •••            |     | 3    |
| श्चन्याय 2  | पृष्ठभूमि स्त्रीर परपरा<br>मध्मूदन नरहर देशपाण्डे,<br>नई दिल्ली                | <br>सहानिदेशक, भार      | <br>तीय पुरातत्त्व     | <br>सर्वेक्षण, | ••• | 15   |
| म्रध्याय ३  | र्जन धर्म का प्रसार<br>प्रो० शानागम भानचद्र दे<br>प्राचीन भारतीय इतिहास        |                         |                        |                |     | 23   |
| स्रध्याय 4  | जैन कला का उद्गम श्रीर<br>डॉ० ज्योति प्रसाद जैन, स                             |                         | •••                    |                |     | 37   |
| श्रभ्याय 5  | जैन कला की ग्राचारिक पृ<br>डॉ॰ ग्रादिनाथ नेमिनाथ र<br>स्नातकोत्तर ग्रध्ययन तथा | रपाच्ये, भ्रध्यक्ष, प्र |                        |                | *** | 43   |
|             |                                                                                | भा                      | ग 2                    |                |     |      |
|             |                                                                                | वास्तु-स्मारव           | ुग्व मूर्तिक           | ला             |     |      |
|             |                                                                                | 300 ई० प्र              | ∘ से 30 <b>0</b> ई∘    |                |     |      |
| म्रध्याय 6  | मधुरा<br>श्रीमती देवला मित्रा, निदे<br>नई दिल्ली                               | <br>शक, भारतीय पुः      | <br>रातत्त्व सर्वेक्षण | ,,,            | **  | 51   |

## विषय-सूची

|             |                                                                        |                 |                                |                     |      | र्वेट |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------|-------|--|
| श्रध्याय ७  | पूर्वभारत<br>श्रीमती देवला मित्रा                                      | •••             | •••                            | •••                 |      | 72    |  |
| श्रध्याय 8  | पश्चिम भारत                                                            |                 |                                |                     |      | 8 8   |  |
|             | डॉ० उमाकात प्रेमानद                                                    | शाह, उप-निदः    | शक, स्रोरियण्टल इ              | स्टीट्यूट, बडीदा    |      |       |  |
| श्रध्याय ५  | दक्षिण भारत                                                            |                 |                                | ***                 | •••  | 96    |  |
|             | डॉ॰ रं॰ चम्पकलक्ष्मी,                                                  |                 |                                | व्ययन केन्द्र,      |      |       |  |
|             | जवाहरलाल नेहरू विश्व                                                   | विद्यालय, नई    | दिल्ली                         |                     |      |       |  |
|             |                                                                        |                 |                                |                     |      |       |  |
|             |                                                                        |                 | भाग 3                          |                     |      |       |  |
|             |                                                                        | वास्तु-स्मा     | रिक एवं मूर्तिकल               | <b>र</b> ा          |      |       |  |
|             |                                                                        | 30              | 0 से 600 ई∘                    |                     |      |       |  |
| ग्रध्याय 10 | मधुरा<br>डॉ० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम                                        |                 |                                | 7700-0-0-           |      | 111   |  |
|             | डाठ नालकण्ड पुरुषात्तम                                                 | जाशा, गवश       | , राज्य सम्रह्माय <sub>ा</sub> | , लालाक             |      |       |  |
| श्रध्याय 11 | पूर्वभारत                                                              |                 | •••                            | •••                 | •••  | 122   |  |
|             | डॉ० रमानाथ मिश्र,वि<br>शिमना                                           | जिटिंग फेलो, प  | (डियन इंस्टीट्यूट १            | प्रांक एडवास्ड स्ट  | डीज, |       |  |
| ग्रध्याय 12 | मध्य भारत                                                              |                 |                                |                     |      | 133   |  |
|             | डॉ॰ उमाकात प्रेमानद                                                    |                 |                                |                     |      |       |  |
| भ्रध्याय 13 | पश्चिम भारत                                                            | ***             |                                |                     |      | 139   |  |
|             | डा० उमाकात प्रेमानद                                                    | गह              |                                |                     |      |       |  |
|             |                                                                        |                 | भाग 4                          |                     |      |       |  |
|             |                                                                        | वास्तु-स्मान    | क एव मूर्तिकल                  | г                   |      |       |  |
|             |                                                                        | 600             | से 1000 ई॰                     |                     |      |       |  |
| ग्रध्याय 14 | उत्तर भारत                                                             |                 |                                | •••                 |      | 149   |  |
|             | कृष्णदेव, भूतपूर्व निदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली; तथा |                 |                                |                     |      |       |  |
|             | मुनीशचन्द्र जोशी, ग्रधीक                                               | क पुरातत्त्व, भ | ारतीय पुरानस्व स               | र्वेक्षण, नई दिल्लं | ît   |       |  |
|             |                                                                        |                 |                                |                     |      |       |  |

## विषय-सूची

|              |                                                                             |                    |                  |             |     | पुष्ट |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----|-------|
| षध्याय 15    | पूर्वभारत                                                                   | •••                | •••              | •••         | ••• | 159   |
|              | <b>डा० प्रियतीय बन</b> ्                                                    | र्ती, उप-निदेशक, र | ाष्ट्रीय संबहालय | , नई दिल्ली |     |       |
| द्मच्याय 16  | मध्य भारत                                                                   | •••                | •••              |             | ••• | 175   |
|              | कृष्णदेव                                                                    |                    |                  |             |     |       |
| भ्रष्याय 17  | पश्चिम भारत                                                                 | •••                | •••              |             | ••• | 187   |
|              | कृष्णदेव                                                                    |                    |                  |             |     |       |
| द्माच्याय 18 | दक्षिणापव                                                                   |                    | •••              | •••         | ••• | 191   |
|              | के .धार श्रीनिवासन, भूतपूर्व ग्रघीक्षक पुरातस्व, भारतीय पुरातस्व सर्वेक्षण, |                    |                  |             |     |       |
|              | मद्रास                                                                      |                    |                  |             |     |       |

छायाचित्रो सा रेक्षाचित्रो के शीर्षकों के माने कोष्टकों में कांगीगहरू के घारक का नाम दिया गया है। सम्रहा-स्वामें मुख्य छायाचित्र भारतीय पुरातस्व सर्वेक्षण द्वारा भेजे हुए हैं। ऐसी सभी स्थितियों में कांगीराइट का अधिकार संबंधित संबहानय तथा भारतीय पुरातस्व सर्वेक्षण का है। छायाचित्र के निए केवल चित्र शब्द का प्रयोग किया गया है।

इस मूची में शब्दों के निम्निसिखिन मक्षिप्त रूप, प्रयुक्त किये गये हैं:

यु मं म=पुरातत्त्व सग्रहालय, म**यु**रा

भा पुस=भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली

रा संल=राज्य सम्रहालय, लावनः

#### छायाचित्र

#### श्रध्याय 6

- 1 मथ्रा: ब्रायाग-पट (पुन म, क्यू-2) (भापुस, गौजन्य पुस म)
- 2 क मधुरा म्नूप के प्रवेशद्वार का सरदल, (ए) पुरोशाग, (वी) पृष्ठभाग (रा मं ल, जै-535) (पुसंम)
  - ल मधुरा. लण्डित क्रायाग-पट (रामंल, जे-255) (भापूम, मौजन्य पुस म)
- 3 मथुरा . शिल्पाकित शिलापट्ट (रासंल, जे-25०) (भाषुन, सौजन्य रास ल)
- 4 मधुराः वेदिकास्तंम (रासंल, जे-283; बी, रासल, जे-288; सी, रासंख, जे-282) (भापुम, सौजन्य, रासंल)
- 5 मथुराः वैदिकाकाकोण स्तंभ, चारो घोर का दृश्य (रासंल, जै-356) (भाषुस, सौजन्य, रास ल)
- 6 मशुराः वेदिका सूचियां (तिकए) (ए, रास ल, जे-427; बी, रासंल, जे-422; सी, रासंल, जे-403; डी, रासंल, जे-365) (भाषुस, सीजन्य रासंल)
- 7 मथुराः वेदिकाके उद्यागिष (भापुस, सौजन्य, गसंस)
- 8 मयुरा: वेदिका स्तंभ (ए, ना सं ल, जे-277; बी तथा सी, नष्ट्रीय मंग्रहालय) डी, पृष्ठ दृश्य (भा पु स मौजन्य रा सं ल तथा राष्ट्रीय संग्रहालय)
- 9 क मथुरा: सोपान मे प्रयुक्त एक वेदिकास्तंभ (पुनंम, 14.369) (पुसंम)
  - ख मयुराः लब्डित सरदल (ए,रासंस्न,जे-544; बी,रासंल,जे-547) (भापुस,सौजन्य रासंल)

#### वित्र-सूची

- 10 क मधुराः प्रवेशद्वार के टोड़े, पुरोभाग तथा पृष्ट भाग (रासंल जे-593 ए) (भा पु स, मौजन्य राम न)
  - य प्रवेशद्वार के टोड़े, पुरोभाग तथा पृष्ट भाग (रासंल, जे-593 बी) (भापुस, मौजन्य राम ल)
- ।। क मथुराः सरदल काटोड़ा (रासंल, जे-594) (रास ल)
  - ल मथुराः तोरण स्तंभ, पुरोभाग तथा पृष्ठ भाग (राम ल, जे-532) (भाषु म, मौजन्य रासंस्र)
- 12 मथुरा . खण्डित तोरण शीर्ष, पुरोभाग (राष्ट्रीय सम्रहालय) (भा पु स, सौजन्य राष्ट्रीय संग्रहालय)
- 13 मयुरा . खण्डित तोरए। शीर्ष, पृष्ठ भाग (राष्ट्रीय सम्रहालय) (भा पु स, सौजन्य राष्ट्रीय सम्रहालय)
- 14 मथुरा: ग्रायाग-पट (रामंल, जे-250) (भाषुस, मौजन्य राम ल)
- । ५ मथुरा: भ्रायाग-पट (पुस म, 47.49) (भापुम, सौजन्य पुसंम)
- 16 मथुराः आयाग-पट (रासल, जे-248) (भापुस, सौजन्य रासल)
- 17 मथुरा: तीर्थकर-मूर्ति (राम ल, जे-15) (भा पुस, सीजन्य रामंल)
- 18 मथुरा सर्वतीभद्रिकाप्रतिमा,दो भोरकाहरूय (भाषुस,सौजन्य रासाल)
- 19 मथुरा अध्येवतीयक्षी (राह्मल, जै-।) (अध्युस, मौजन्य रामंल)
- 20 मधुरा सरस्वती (रासंल, ओ-24) भागृस, सौजन्य रास ल)

#### द्यध्याय 7

- 21 क लोहानीपुर तीर्थंकर-मूर्तिकाघट (भाषुम,मौजन्य पटनासग्रहालय)
  - त्य लोहानीपुरः तीर्थंकर-मूर्तिकाधड (भापुस,सौजन्यपटनासग्रहासय)
- 22 क चीसा तीर्थंकर कास्य-मूर्ति (भापुस,सौजन्य पटनासग्रहालय)
  - ल चौमा: ऋषभनाव, कास्य-मूर्ति (भा पुस्र-सीजन्य पटना संग्रहालय)
  - ग जौसा ग्रशोक वृक्ष तथा धर्म-चक्र, कास्य निर्मित (भापुस, सौजन्य पटना संग्रहालय)
- 23 उदयगिरि: गुका मं० 9, बाहरी भाग (भाषुम)
- 24 जदयगिरि : गुका सं 0 9, निचला तल, खपाम्य-निर्मित, पूजा-हश्य (भा पु म)
- 25 उदयगिरि: गुफा सं० 1, बाहरी भाग (भा पुस)
- 26 लण्डगिरि: गुफासं० 3, बाहरी भाग (भापुस)
- 27 वण्डगिरि: गुफा सं॰ 3, तीरण शीर्षंस्थित (कल्प) वृक्ष-पूजा (भापुस)
- 28 वण्डगिरि: गुफा सं॰ 3, तोरण शीर्ष पर गज-लक्ष्मी (भा पुम)
- 29 उदयगिरि: गुकासं० 1, निचला तल, मुख्य भाग, द्वितल भवन का शिल्पांकन (भाष्म।

#### वित्र-सूची

- 30 उदयगिरि: गुका सं॰ 1, निचला तल, दाहिना भाग, बरामदे की पिछली भित्ति, संगीतकारों से घिरी नर्सकी (भाषुस)
- 31 चदयगिरि: गुकासं० 1, निजलातल, दाहिना भाग, बरासदे की पिछली मित्ति की शिल्पाकृतियों (भाषुस)
- 32 क उदयिगिर: गुका सं∘ 1, अगरी तल, मुख्य भाग, बरामदे को पिछली भित्ति की शिल्माकृतियाँ (भा दुस) ल उदयिगिर: गुका सं∘ 1, अगरी तल, मुख्य भाग, बरामदे की पिछली भित्ति की शिल्माकृतियाँ (भा दुस)
- 33 क उदयगिरि: गुफा सं० 1, उपरी तल, मुख्य भाग, बरामदे की पिछली भित्ति की विल्याकृतियां (भाषु स) ल उदयगिरि: गुफा सं० 10, बरामदे की पिछली भित्ति की विल्याकृतियां (भाषु स)
- 34 उदयगिरि: पर्वत शिखर पर अववृत्ताकार मंदिर (भा पुस)
- 35 उदयगिरि: पार्व भित्ति से सवा हुआ ढलुवा मार्ग (भा पुल)
- 36 क उदयगिरिःयक्षी (भापुस)
  - ल उदयगिरि:यक्षी,पृष्ठभाग(भापुस)

#### मध्याय 8

- 37 प्रिस ग्रॉफ वेल्स संग्रहालय : पार्श्वनाय, कास्य मूर्ति (प्रिस ग्रॉफ वेल्स सग्रहालय)
- 38 जूनागढ. बाबा प्याराकी गुफा (भापुस)

#### ष्मध्याय 9

- 39 क मांगुलमः स्रभिलेख काएक श्रंश (भागुस)
  - ख शिलन्तवासल: जैन मुनियो की ग्रावास-गुफा (भा पुस)
- 40 शित्तन्नवामन: ग्रभिलेलाकित प्रस्तर-शय्या (भापुस)
- 41 तेनिमल : जैन मुनियों की ब्रावास-गुफा, ब्रलग पड़ी बट्टान पर उत्कीण परवर्ती शिल्पाकन (भा पु स)
- 42 पुगलूर: जैन मुनियों की बाबास-गुफा (भाषु स)

#### श्रध्याय 10

- 43 मयुरा: तीर्थं कर मूर्ति (रास ल, जे-104) (रासंल)
- 44 मथुरा: तीर्थंकर मूर्ति (रासंल, जे-118) (रासंल)
- 45 मथुराः तीर्थकर मूर्ति (रासल, स्रो-181) (रासल)
- 46 मधुरा:तीर्थंकर ऋषभनाष (पुसंम, बी-7) (पुसंम)

#### वित्र-पूची

- 47 क मयुरा: तीर्थं कर नेमिनाथ (रासल, जे-121) (रासल)
  - ख मयुराः तीर्थकर ऋषभनाय (पुसंम, 12.268) (पुनंम)
- 48 मधुराः तीर्थंकर मूर्तिकाशीर्ष (पुस म, बी-44) (पुस म)
- 49 मथुरा: तीर्थंकर का शीर्थ (पुसंम, 33.2348) (पुस म)
- 50 मयुरा: तीर्थंकर मूर्ति का शीर्थं (रासंल, जे-164) (गस ल)

#### ध्रध्याय 11

- 51 क राजगिर: सोनभण्डार, पदिचमी गुफा, बाहरी भाग (भा पुस)
  - ख राजगिर : सोनभण्डार, पूर्वी गुफा, दक्षिणी भित्ति पर तीर्थकरों की उत्कीण मृतियां (भा पु स)
- 52 राजगिर: सोनभण्डार, पश्चिमी गुफा, अन्तःभाग, फर्शपर चौमृश्वी, परवर्ती शिल्प (भाषुस)
- 53 राजगिर : वैभार पर्वत के मंदिर में तीर्थं कर नेमिनाथ (भा पूस)
- 54 क चौसा: तीर्थंकर चन्दप्रभ, कांस्य मूर्ति (पटना संग्रहालय)
  - ल चौसा : तीर्थंकर चन्द्रप्रभ, कास्य मृति (पटना सग्रहालय)
  - 5 क जौसा:तीर्थंकर ऋषभनाथ,कोस्य मूर्ति (पटनासंग्रहालय)
  - ल चौसा: तीर्थकर पाद्यंनाथ, कास्य मूर्ति (पटना संग्रहालय)
- 56 चौसा : तीर्थकर ऋषभनाथ, कांस्य मूर्ति (पटना सग्रहालय)\*

#### ग्रध्याय 12

- 57 क दुर्जनपुर: तीर्थंकर मूर्ति (विदिशा संग्रहालय) (भा पु स, सौजन्य विदिशा संग्रहालय)
  - ख दुर्जनपुर: ऊपर वाली मूर्ति के पादपीठ पर श्रिभिलेल (भा पु म, सीजन्य विदिशा सग्रहालय)
- 58 दुर्जनपुर : तीर्थंकर मूर्ति (विदिशा संग्रहालय) (भा पु म, मौजन्य विदिशा संग्रहालय)
- 59 दुर्जनपुर : तीर्थंकर मूर्ति (विदिशा सग्रहालय) (भा पु स, सौजन्य विदिशा संग्रहालय)
- 60 क उदयगिर : गुफा भित्त पर उल्कीण तीर्थं कर तथा उनके पास्वं मे तीर्थं कर पास्वंनाथ की एक पश्चात-कालीन प्रतिमा (उ. प्रे. शाह, चित्र राजकमल स्टुडियो, विदिशा)
  - त स्वालियरः ज्ञैलोरकीणंतीर्थंकर मूर्तियां (पुरातत्त्व विभाग, मध्यप्रदेश)
- 61 विदिशा : तीर्थकर मूर्ति (ग्वालियर संग्रहालय) (पुरातस्व विभाग, मध्य प्रदेश)
- 62 सीरा पहाड़ी: तीर्थंकर महाबीर (भाषुस)
- 63 सीरा पहाड़ी: तीर्थंकर ऋषभनाथ (भापुस)
- सीरा पहाड़ी: तीर्थं कर पाइवंनाथ (भापुस)

#### श्रध्याय 13

- 65 क भ्रकोटाः नीर्थकर ऋषभनाय, कास्य मूर्ति (बड़ौदा संग्रहालय) (उ प्रे. शाह)
  - ल प्रकोटा : जीवन्त स्वामी, कास्य मूर्ति (बड़ीदा संग्रहालय) (उ. प्रे शाह)
- 66 क स्रकोटाः ऋषभनाथ का शीर्ष, (बढ़ौदा संग्रहालय) (उ. प्रे. शाह)
  - ख अकोटा: तीर्थकर की कास्य-मूर्ति का शीर्प (बड़ौदा सग्रहालय) (उ प्रे गाह)
- 67 का वलभी: कास्य तीर्थकर मूर्तियां (प्रिंस आर्थेक वेल्स संग्रहालय) (भाषुस, मौजन्य प्रिम प्रांक वेल्स संग्रहालय)
- य श्रकोटा:यक्ष श्रीर यक्षी के साथ तीर्थकर ऋष्यभनाथ की कांस्य मूर्ति (बडौदा सग्रहालय) (ভ प्रे ঘাছ)
- 68 श्रकोटा : जीवन्त स्वामी, कांस्य मूर्ति (बडौदा संग्रहालय) (उ. प्रे. शाह)

#### भ्रष्याय 14

- 69 घानेराव: महाबीर मदिर (भाषुस)
- 70 घानेराव महाबीर मंदिर, बहिर्भाग, (उठान) (भाषुस)
- 71 धानेराव: महाबीर मदिर, भरोला (भापुस)
- 72 घानेराव महावीर मंदिर, वितान (भाषुस)
- 73 स्रोमिया महाबीर मदिर, गर्भगृह का द्वार (भा पुन)
- 74 ग्रोसिया महात्रीर मंदिर (भापुस)
- 75 श्रोसियाः महाबीर मदिर, भरोखा (भागुस)
- 76 नीलकण्ठः तीर्थकर मूर्ति (भापुन)
- 77 क नीलकण्ठः तीर्थकरमूर्ति (भापुन)
  - ल नीलकण्टः तीर्थंकर मूर्ति (भापुन)
- 78 मधुरा संग्रहालय : चक्रोदवरी यक्षी (पुनंम)
- 79 मथुरा संग्रहालय : ग्रम्बिका यक्षी (पुसंम)
- 80 क लखनऊ संप्रहालय तीर्थकर सुविधिनाव (रास ल)
  - य लखनऊ संग्रहालय तोरण शीर्घका एक भाग (रासंल)

#### ग्रध्याय । 5

- 81 क सुरोहोर: तीर्थंकर ऋषभनाथ (राष्ट्रीय सग्रहालय)
  - ल नालगोड़ाः ग्रम्बिका यक्षी, कांस्य मूर्ति (राष्ट्रीय संग्रहालय)

82 क सात देउलिया : अष्टापद-तीर्थ (म्टेट आकृ यांनांजिकल गैनरी, पश्चिम बगाल)

स सात देउलिया : मंदिर (शैलन्द्रनाथ सामंत)

83 क ग्रम्बिकानगर:तीर्थंकर ऋषभनाथ (भापुस)

ल ग्रम्बिकानगर . मंदिर (भा पुस)

84 क पाकबीरा: तीर्थंकर शान्तिनाथ, ग्रश्नोभाग (स्टेट ग्राक्यॉलॉजिकल गैलरी, पश्चिम बगास)

ल पाकबीरा : तीर्थकर पादर्वनाथ, अभोभाग (स्टेट झार्वयॉलॉजिकल गैलरी, परिचम बंगाल)

85 क पोड़ासिगिडी : तीथंकर ऋषभनाथ (राज्य प्रातत्व विभाग, उडीसा)

व चरपा : तीर्थंकर ब्रान्तिनाथ (भृवनेश्वर संग्रहालय) (राज्य संग्रहालय भुवनेश्वर) (भा पुस, सौजन्य

राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर)

86 व्यण्डगिरि : गुफासं० 1 , तीर्थंकर पाद्यंनाथ क्रीरनेमिनाथ, ब्रघोभाग में श्रंकित यक्षियां (भायुस)

87 लण्डिंगिर : गुफा स. ८ ह. तीर्थकर प्रसिनन्दननाथ ग्रीर सम्भवनाथ, ग्रंथोभाग में श्रीकत यक्षियां (भागुम)

88 गयरभंज · तीर्थकर ऋषभनाथ (राष्ट्रीय सगहालय)

89 क देवली : पंचायतन मदिर (भापुस)

ल राजगिर : वैभार पर्वत स्थित मंदिर (भाषुस)

90 क राजगिर . बहरूपिणी यक्षी के साथ तीर्थ कर मुनिस्कृत (भाषुस)

ल राजगिर : वैभार पर्वत परतीर्थंकर ऋषभनाथ (भाषुस)

91 क बिहार . ग्रम्बिका यक्षी (नाहर संग्रह) (पी. सी. नाहर)

ल बिहार 'यक्षी, कांस्य मूर्ति (राब्ट्रीय संब्रहालय)

92 क बिहार : तीर्थकर चन्द्रप्रभ (भारतीय संग्रहालय) ख सुरज पहाड़: जैलोत्कीण तीर्थकर (भाषुस)

श्रध्याय 16

93 क कुण्डलपुर : मंदिर (भापुस)

कुण्डलपुर : दो तीर्थंकर मूर्तियां (नीरज जैन)

94 क कुण्डलपुर: तीर्थंकर ग्रभिनन्दननाथ (नीरज जैन)

स कुण्डलपुर : तीथंकर पार्श्वनाथ (नीरज जैन)

95 क पिथौरा : पतियानी देवी का महिर (नीरज जैन)

ल पिथौरा: पतियानी देवी के मंदिर का सरदल (नीरज जैन)

- 96 पिपीरा : पितानी देवी का मंदिर, द्वारपास (नीरज जैन)
  97 क जबसपुर : तीर्थकर घर्मनाय (नागपुर संग्रहासय) (गा पु स, सीजाय नागपुर संग्रहासय)
  स तेवर : तीर्थकर मृति (भीरज जैन)
  98 क तेवर : द्यानि-जेलांकित यक्षियां (नीरज जैन)
  स गंवायल : तीर्थकर मृतियां (भा पू स)
  99 रायपुर संग्रहासय : सहलकूट (मा पु स, सीजन्य रायपुर संग्रहासय)
- 100 क ग्यारसपुर: तीर्थंकर भीर बिकार्या (सा पुस)
- 100 क ग्यारसपुर: ताथकर धार बाक्या (मा पुस)
  - **स ग्यारसपुर:** मालादेवी मंदिर, घलंकृत कीर्तिमुख (भापुस)
- 101 ग्यारसपुर: मालादेवी मंदिर (भा पु स)
- 102 ग्यारसपुर: मालादेवी मंदिर, मुखमण्डप (भा पु स)
- 103 ग्यारसपुर: मालादेवी मंदिर, विखर (भा पुस)
- 104 ग्यारसपुर: मालादेवी मंदिर, जंघा (भा पु म)
- 105 देवगढ़ : मदिर सं ० 18 (भापुस)
- 106 देवगढ़ : मदिर सं० 21, श्रातर-शिल्पांकन (भापुस)
- 107 देवगढ : मदिर सं 12, दायाँ भाग, प्राकार में जड़ दी गयी तीर्थं कर मृतियाँ
- 108 देवगढ़ . मदिर सं 12, शिलार और परवर्ती छतरी (भापुस)

#### श्रध्याय 17

- 109 प्रकोटा : ग्रम्बिका यक्षी, कास्य मूर्ति (बड़ीदा संग्रहालय)
- 110 भकोटा : तीर्थकर पाद्यवनाथ,कांस्य मूर्ति (बड़ौदा संग्रहास्य)
- 111 स्रकोटा : चतुर्विगति-कास्य पट्ट (बड़ीदा संग्रहालय)
- 112 ग्रकोटा : चमरधारिणी, कास्य मूर्ति (बड़ौदा संग्रहालय)

#### भ्रष्याय 18

- 113 क बादामी: जैन गुफा-मंदिर, बाहरी भाग (भा पुस)
  - ल बादामी जैनगुफा-मदिर, श्रंतः साग (भापुस)
- 114 क बादामी : जैन गुफा-मदिर, गोम्मटेश्वर (भा पुस)
  - । बादामी : जैन गुफा-मंदिर, तीर्थकर ऋषभनाथ (भा पुस)

- 115 बादामी : जैन गुफा-मंदिर, तीर्थंकर पादवंनाथ (भा पुस)
- 116 क ऐहोले : मैनाबस्ति गुफा-मंदिर, बाहरी भाग (भा पुस)
  - ख ऐहोले : जैन गुफा-मंदिर, बाहरी नाग (भापुस)
- 117 एलोरा: इन्द्रसभा (गुफासं० 32), बाहरी भाग (भापुस)
- 118 क एलोरा: इन्द्रसभा (गुफासं० 32, तीर्थंकर पार्वनाथ (भापुस)
  - ख एलोरा: गोम्मटेक्बर (गुफासं**»** 32) (भापुस)
- 119 एलोरा: स्तंभ गुफासं० 32 (भापुस)
- 120 क एलोरा: गुफासं० 33, बाहरी भाग (भापुस)
  - ख ऐहोले : मेगुटी मंदिर (भाषुस)
- 121 एलोराः कुबेर,गुफासं∘ 33 (भापु स)
- 122 एलोरा: ग्रम्बिकायक्षी,गुफासं• 33 (भापुस)
- 123 एलोरा: तीर्थंकर, गुफार्स• 33 (भापुस)
- 124 एलोरा: ग्रंतःभाग, गुफासं∙ 33 (भा५ुस)
- 125 एलोरा: विमान-मंदिर, गुफासं॰ 33 (भापुस)
- 126 पटडकल: जैनमंदिर (भापुस)

#### रेखा-चित्र

|   |                                                                                                                                                | See |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | मोहन-जो-दडो : सेललड़ी मे उकेरी मुद्रा (भापुस)                                                                                                  | 22  |
| 2 | कंकानी टीला : ईट निर्मित स्तूप की रूपरेखा (स्मिथ के धनुसार) (भा पुस)                                                                           | 56  |
| 3 | उदयगिरि एवं वण्डगिरि : <b>गु</b> फाझों की रूपरेवा (भा पुस)                                                                                     | 78  |
| 4 | उदयगिरि: पहाड़ी अधित्यका पर स्नर्धवृत्ताकार भवन की रूपरेला (भाषुस)                                                                             | 82  |
| 5 | जूनागढ : बाबा प्यारा की गुका, गुका सं 'के' का प्रवेशद्वार (बर्जेस के बनुसार) (आ पुस)                                                           | 93  |
| 6 | वारासामी : अप्रजितनाथ की मूर्ति का लिर (रासंल , 49,199 (राम ल)                                                                                 | 114 |
| 7 | मयुरा : पादपीठो पर संकित सिंह, 1–4, कुषाणकालीन<br>(रा सं ल, जे–20, जे–30, जे–34, जे–26) ; 5–6 गुरतकालीन<br>(रा सं ल, जे–118, जे 121) (रा सं ल) | 116 |
| 8 | मधुरा : श्रीवस्स चिन्ह, 1-3 कुषाणकालीन (रासंन , जे-16, जे-36, जे-177);<br>4-6 गुलकालीन (रासंन, जै-188; पुसंग्न,                                |     |
|   | बी-6, बी-7) (रासंल)                                                                                                                            | 121 |
| 9 | देवगढ : मदिरों की रूपरेखा (भापुस)                                                                                                              | 184 |

## मुखपृष्ठ चित्र

पत्ना, मध्यप्रदेश : भगवान् महावीर, छठी शती ई० (नीरज जैन)

भाग 1

प्रास्ताविक

#### ग्रध्याय 1

#### संपादक का अभिमत

प्राच्यशोध के विकास धौर साहित्यिक प्रकाशनों में संलग्न सांस्कृतिक संस्था भारतीय ज्ञान-पीठ के मंत्री ने सन् १६७१ के प्रारंभ में मुक्ति यह अनुरोध किया कि मैं भगवान् महाबीर की पच्चीसवीं निर्वाण-शाती के खबस पर प्रकाशन के लिए प्रस्तावित ग्रंथ 'जैन कला धौर स्थापत्य' का संपादन करें। मैंने इस कार्य के लिए तुरंत ही अपनी स्वीकृति दे दी। यह इसलिए कि अब तक प्रकाशित ग्रंथों में यह धपने प्रकार का पहला ग्रंथ निर्योजित था धौर कोई भी व्यक्ति इससे संबद्ध होकर प्रसन्नता का ही अनुभव करेगा। बैसे, भारतीय कला के इतिहास-मंत्रों में जैन स्मारकों धौर सूर्तिकला को प्रमुख स्थान प्राप्त रहता है, और विभिन्न स्मारकों धौर सूर्तियों या इनके समूहों पर इक्के-दुक्के प्रबंध धौर लेख भी उपलब्ध हैं कितु ऐसा कोई विस्तृत ग्रंथ कराचित् ही हो जिसमें, अपने धर्म को मूर्त रूप देने के लिए जैन तत्वावधान में पल्लवित, कला धौर स्थापस्य का ही पृथक् रूप से विवेचन हो। वर्तमान में, इस विषय से संबंधित जो सर्वेक्षण मिलते हैं, वे न केवल अपर्याप्त हैं अपितु कभी-कभी वृद्धिपूर्ण होने के साथ-ही-साथ उनका भृकाव किसी एक दृष्टिकोण के प्रति प्रकट होता है।

यद्यिप इस प्रकार के ग्रंथ के श्रीविच्य पर संदेह नहीं किया जा सकता, तदिप इसकी प्रति-पाद्य सामग्री की ऐकांतिक प्रकृति पर जोर देना बुद्धिमानी नहीं होगी। यह कल्पना करना किन है कि किसी भी जैन कलात्मक या वास्तुधिल्पीय कृति का संबंध भारतीय कला और स्थापत्य की मुख्य धारा से नहीं हैं या उसे इस बारा से अलग करके देखा जा सकता है। यह जी ठीक है कि जैन-धर्म की विशिष्ट धार्मिक और पौराणिक संकल्पनाधों ने ऐसे शिल्प-प्रकारों के जन्म दिया जो अन्य संप्रदायों की कलाकृतियों में नहीं पाये जाते; किन्तु तब भी, ये शिल्पांकन उस प्रदेश धौर काल की भीती के अनुरूप हैं जहीं इनका निर्माण हुमा। इस प्रकार जहाँ एक ओर जैन पौराणिक प्रास्थानों के विशिष्ट रूप — समवसरण, नंदीस्वर द्वीप, अष्टापद धादि की अनुकृतियाँ विशेष रूप से जैन हैं, प्रास्ताविक [भाग 1

वहीं दूसरी स्रोर उनमें भी उस प्रदेश की तत्कालीन जैली को स्रपनाया गया है जहाँ इनका निर्मीण | हुसा।

मोहन-जो-दड़ो से प्राप्त मुहर (बहिया मिट्टी की मुद्रा) पर उकेरी कायोत्सर्ग मूर्ति पर यदि हम अभी विचार न करे तो भी लोहानीपुर की मोर्थयुगीन नीर्थंकर प्रतिमाएँ (अध्याय ७) यह सूचित करती है कि हम बात की सर्वाधिक सभावना है कि जैनवर्म पूजा-हेतु प्रतिमाओं के निर्माण में बीद और ब्राह्मणधर्म में आगे था। बौद या ब्राह्मण धर्म से स्विध्त देवताओं की इतनी प्राचीन प्रतिमाएँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, यथि इन धर्मों की समकालीन या नगभग समकालीन यक्ष-मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनकी शंती पर लोहानीपुर की सूर्तियाँ उन्कीण की गयी है। महाबीर के समक में इस प्रकार की मूर्तियाँ वनाने की प्रथा थी, इसका प्रमाण नहीं मिल सका है। स्वयं महाबीर के समकालीन वीतभयपत्तन के नृषित उद्दायन की रानी (जिसके बारे में अन्य किसी लोन से हमें जानकारी नहीं है) चन्दनकाल में निर्मित नीर्थंकर (अध्याय ५) की पूजा करती थी। इस ब्राल्यान का प्रतिरूप बुद्ध के समकालीन कोशास्त्री के उदयन संबधी आख्यान में मिलता है कि उसने सामधी से निर्मित बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ तक कि दोनों शामकों के नामों की साम्यना भी संभवतः आर्क्टर आर्क्टी की प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ नक कि दोनों शामकों के नामों की साम्यना भी संभवतः आर्क्टर का की

मथुरा ने प्राप्त नीर्घकरो और यक्षियों की परवर्ती मूर्तियाँ उत्कर्षशील मथुरा जैली की विक्राट कृतियाँ है। उनमें प्रतिमानिमाण विषयक जो भी साङ्गीपाङ्गता पायो जाती है, उने छोडकर उनमें ऐसी कोई भिन्त बात नहीं है जो उन्हें अन्य सप्रदायों की समकालीन मूर्तियों से, पौली की दृष्टि ने, पृथक निद्ध करें। यही बात अन्य सभी प्रदेशों और परवर्ती शाताब्दियों की कला पर भी लागू होती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि मथुरा में भी यक्षियों की सूर्तियों में हम प्रतिमा-निर्माण-विषयक सामान्य रूप-विन्यास-विवरण ही पाने हैं, किन्तु वे परवर्ती युगों में विकसित होते जाते हैं। नीर्थकरों की मूर्तियों में इस प्रकार के विवरण अधिकाशतः चिह्नां (लांछनों) और यक्ष-यिक्षयों को मिम्मिलन करने तक सीमित हैं। ये चिह्न पहचान के लिए होते हैं। उनके प्रयोग के सबध में गुष्प-युग में भी विभन्नता रही है। तीर्थकरों की पित्रकर्णना में उत्कट संयम का समावेश है ब्रतः उनकी मूर्तियों के निर्माण में अवकरण की गुजाइक निर्हेत, किन्तु सादगी की यह बात सामान्यतः युद्ध प्रतिमाकों के बारे में भी सही है। तो भी, अलकरण की यह इच्छा महाबीर की जीवन्तस्वामी प्रतिमा की एक नयी सकल्पना करके पूर्ण की गयी। इसी प्रकार की कल्पना का उदाहरण पूर्वी भारत की युद्ध की मृक्टवारी मध्यकालोन प्रतिमा है।

<sup>1</sup> बील (मेमुमल). बुद्धिस्ट रिकाइंस मॉफ़ व बेस्टर्म बल्डं. 1. 1884. लन्दन. पृ 235. / व्ही-ली. लाइफ मॉफ़ ह्वेनसांग. 1882. लन्दन. पृ 91.

प्रध्याय 1 ] संपादक का प्रभिनत

मूर्तिकला विषयक संकल्पनाओं का अन्य दिशाओं में भी पारस्परिक प्रभाव पड़ा। बैसे धर्मचक्र की संकल्पना जैनक्षमें और बौद्धवर्ष रे दोनों ही में समान रही होगी, किन्तु हिरन के पार्ख में उसे प्रदर्शित करने का चलन केवल बौद्धों में ही विषेष रूप से था, जो कि मृगदाव में बुद के प्रथम धर्मिपदेश के दृश्य का स्मरण दिलाता था। यों प्रध्यपुरीन तीर्थकर प्रतिमाधों में भी हम यह संयोग पाते हैं। खण्डिगिर की गुफा-द में गणेश मूर्ति से पहले सात यक्षियों का दृश्य ब्राह्मणपर्म की मप्तमानुका-समूह का स्मरण कराता है; और जिला पुश्लिया के पाकवीर नामक स्थान (अध्याय १४) में प्राप्त तीर्थकर के पाद-पीठ पर लिंग की विद्यमानता धार्मिक और मूर्तिकला विषयक समन्वय की अपनी कहानी कहते हैं। और, न ही ऋषभनाथ और शिव का जटा और बैंन से संबंधित होना विलक्त ही प्राक्तिसक है।

मभवन लोहानीपुर की मौर्यकालीन तीर्थकर प्रतिमाएँ एक ऐसे ईट-निर्मित जिनालय में प्रतिष्ठित की गयी थी जिमके स्वरूप के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। मथुरा के प्राचीन ऐतिहासिक जिनालय क्षाज हमें अपने टूटे-कूटे भागों की विद्यमानता से ही जात हैं (प्रध्याय ६)। जिस काल से हमें पूर्ण रूप से निर्मित मदिर मिलते हैं, उन्हें हम अन्य धर्मों के मंदिरों की ब्रायोजना आहे हो पति हो हो हो है। हम काल से हमें पूर्ण रूप से निर्मित मदिर मिलते हैं, उन्हें हम अन्य धर्मों के मंदिरों की ब्रायोजना आहे हो पति हो हमें पति हम के निस्ता करने निर्माण सबभी विशेषनाएँ होती है, क्योंकि स्पष्टत ऐसा विवरण देने की आवश्यकता ही नहीं थी।

यह ठीक है कि जैन, ब्राह्मण और बौद्ध मिदिनों में जो घतर परिलक्षित होता है वह स्वभावतः मुख्य मिदिन में प्रतिष्ठित देवता, पार्श्वर्वी देवी-देवता नथा ग्रपनी-प्रपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार मूर्तियों के नक्षण आदि के कारण होगा ही, किन्तु निर्माण सबधी कोई वास्तविक धतर नहीं है जो सप्रदाय विशेष की मान्यताओं ज वरपराधों के कारण ही हो। उदाहरणार्थ, खुजराहों के पार्श्वताथ मिदिन से पित की योजना वहां के ब्राह्मण्य मिदिन से मित्र की योजना वहां के ब्राह्मण्य मिदिन से मित्र ही है। किन्तु वहां के ब्राह्मण्य मिदिन स्वयं भी एक दूसरे से भिन्न है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मेदिरों की योजनाओं में जो भिन्तता है, वह पूजा की विभिन्न पदित्यों के कारण है, जैसा कि कुछ लोगों का मत है। उक्त स्थान के सभी मीदरों पर खजुराहो-कता की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

<sup>1</sup> कहा जाता है कि ऋष्मनाथ ने तक्षणिला में धर्मचक का प्रवर्गन किया था इसलिए कुछ विद्वानों के अनुसार यह मुख्यत एक जैन प्रतिक है। [ कानितनागर खण्डहरों का बैचक हिनीय संस्करण, बनारत. 1959. पृ 59] किन्तु इस आस्थान का जिससे यह कचा भी मम्मिलि है कि ऋष्मपंत्र ने पचन देश (आयोगिना, परिसमी एशिया का एक युनानी देश) का अमण किया था, पुग्नातिक एव ऐनिहासिक नथ्यों से लण्डन होता है क्योंकि पुरातात्विक इंग्टिंग तक्षणिला छठी-पांचबी साती ई० पू० में पहले प्रतिस्वत्व में नहीं ब्राया था और प्रायोगिया-राम प्रावत्वी गनी में पहले स्थापिन नहीं हुखा था, जबकि अनुख्यि यह है कि ऋष्मनाथ ब्रायस्त प्राचीन गुम में हुए थे.

<sup>2</sup> जन्ताम (ग्रिनिकी) तथा श्रोबोयें (जीतीन). स्वजुराहोत्रं ग्रंबेनहागे. 1960. पू 147-48. नेलक स्थय द्वी यह स्वीकार करते है कि लजुराहो मे स्थित जैन मंदिरों में भी परस्थर शिल्पात ग्रंतर है.

धार्मिक भवनों के वास्तुशिल्पीय अलंकरण में किसी प्रकार का धर्मगत अंतर नहीं है। सभी धर्मों की मृतियों में जीवनानंद की एक ही प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, केवल उनको छोडकर जिनकी प्रकृति नितान्त धार्मिक है। उनमें यक्षी, सेविका, नायिका, अप्सरा, सूर-सुन्दरी या अलस-कन्याएँ, जो भी उन्हें कहें, वे अकेली या मिथनों के रूप में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है और किसी भी धर्म के संयमप्रेरक उपदेश तथा आचार-नियम देवालयों में उनकीं विद्यमानता को रोक नहीं सके । श्रत्यन्त प्राचीनकाल से ही वे सर्वत्र विद्यमान हैं, जैसा कि सांची के बौद्ध स्तूपों या मथरा के अवशेषों और जैन स्तूपों की लघु धनुकृतियों से सिद्ध है। मथुरा में एक मूर्तियुक्त स्तूप पर नग्न यक्षियाँ विद्यमान हैं और उन्हें वेदिका-स्तम्भों पर कामोहीपक भिक्त माओं में देखा जा सकता है। वैसे यह सत्य है कि जैन प्रतिमा-विज्ञान किन्ही तात्रिक, बाह्मण और बौद्ध देवी-देवताओं के संदर्भ में चित्रित ब्रह्माण्ड-व्यापी कामशक्ति को अंकित करने की अनुमति नहीं देता. फिर भी खजुराहो तथा अन्य स्थानों के मध्ययगीन जैन संदिरों में कामक-युग्म छदारूप से दिष्टिगोचर होते हैं । छत्तीसगढ! में आरंग नामक स्थान में मंदिर के शिखर पर तो वे अत्यन्त मुक्त रूप में दिष्टिगोचर होते हैं। इनसे सिद्ध होता है कि ऐसे चित्रणों पर तांत्रिकवाद या कौल पाश्यतवाद आदि का प्रभाव ढंढने का प्रयास निर्यंक परिश्रम ही है। कलाकार ने अपने आपको उस धर्म के कठोर नियमों से निरपेक्ष होकर, जिसकी सेवा में बह कार्यरत था, अपने युग के उस शिल्प-विधान की अपनाया, जिसे न केवल उसका युग पूरी मान्यता प्रदान करता था, ग्रापित जिसमें वह स्वयं भी भ्रानन्द लेता था। उसी प्रकार एक भ्रोर जहाँ धर्म-ग्रंथ जैन भिक्षक्रों को चित्रित क्रावासों में रहने का निषेध करते थे, वहीं दूसरी क्रोर साध लोग अपने गुफा-मदिरों में आनन्दप्रद चित्रकारी भी सह लेते थे। इस प्रकार की थी कलात्मक अलंकरण की घेरणा !

बहुषा अलंकुत और अपने सिखर में चारों और एक ही तीर्थंकर की प्रतिमान्नों से युक्त मानस्तम्म जैन मंदिरों के सम्मुल, प्रायः पाये जाते हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत में, इनमें ब्राह्मण्य मंदिरों के सामने स्थित और गर्भगृह में प्रतिफिटत देवता के प्रतीक से युक्त ध्वजन्तम्मों का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का एक प्राचीन उत्तराहरण ई० पू० दूसरी शती का बेसनगर (विदिशा) का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का एक प्राचीन उत्तराहरण ई० पू० दूसरी शती का बेसनगर (विदिशा) का प्रतिस्त गरुह स्तम है। वस्तुता सह सनुमान किया जाता है कि सम्माद खशीक द्वारा निर्मित धार्मिक अवनों के सामने अशोक-स्तंत्र मानदयक रूप से बनाये गये थे। 4

<sup>1</sup> जन्नास तथा प्रोबोये, पूर्वोक्त, पू 151./ भारती, रिसवं बुलेकिन ब्रॉक व कॉलेब ब्रॉक इण्डॉलॉबी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय. 3; 1959-60; पू 48 में एल. के. त्रिपाठी. / कान्तिसागर, पूर्वोक्त, पू 125.

<sup>2</sup> कान्तिसागर, पूर्वोक्त, पु 24-25.

<sup>3</sup> हाल के उत्खनन से एक ही पिक्त में प्रत्य स्तंभों की नींव और उनके पास ही में एक मंदिर के पुरावशेष मिले हैं. इंग्लियन सार्क्यालांबी-ए रिक्सू, 1964-65. 1965. नई दिल्ली. पू 19. / वही, 1965-66. 1966. पू 23.

<sup>4</sup> घोष (ए). पिलसं मॉफ धनोक, देयर परपच. ईस्ट एण्ड वेस्ट, न्यू सीरीज. 17. 1967. रोम. पृ 273-75.

सम्बाद 1 ] संपादक का प्रशिमत

एक विशिष्ट प्रकार की जैन मूर्ति सर्वतोश्रद्भिका प्रतिमा के रूप में निर्मित होती है जिसे सामान्यतः चौमुली कहा जाता है और जिसका सबसे प्राचीन रूप मधुरा से प्राप्त हुमा है। इसमें साधारणतः एक चौकोर स्तंभ पर चारों भ्रोर जिन-प्रतिमा उल्कीर्ण की जाती है। चौमुली की एक प्रकार की संकल्पना वौद्धों को भी जात थी; लघु बौद्ध स्तूपों पर कभी-कभी बुद्ध की प्रतिमा का भीर बौद देवताओं का भंकन स्तूपों के चारों भ्रोर के ख्रालों में पाया जाता है, यद्यपि उनका मूर्तन, एक श्रोर भी हुखा है। में यहाँ तक कि सांची के विख्यात स्तूप को भी गुप्त-पुण में प्रत्येक कोने में एक-एक बुद्ध-प्रतिमा की स्थापना हारा चौमुली का-सा स्वष्टप प्रदान किया गया था।

जैन साहित्य में स्तूपों का बहुलता से उल्लेख मिलता है, किन्तु धभी तक केवल ईसा के तत्काल पहले धीर बाद की शितायों के मथुरा स्थित कंकाली टील या एकाधिक स्तूपों के ही पुरावशेष मिले हैं। इन स्तूपों के विभिन्न भाग धीर स्तूप-शिल्प के नमूने कदाचित् ही कोई ऐसी विशेषता प्रदाशन करते हैं जो समकालीन बौढ स्तूपों में पिरलक्षित न हो। इसी प्रकार स्वरूप धौर समय की दृष्टि से जैन स्तूपों को उत्पत्ति बौढ स्तूपों से भिन्न नहीं रही होगी। प्राचीन जैन स्तूपों के उल्लेख (यथा, वैशाली का एक स्तूप जो कि राम के समकालीन माने जानेवाल बीसवें तीर्थंकर मुनिसुवत को समित्त था) के समान ही बौढ साहित्य में भी स्तूपों के उल्लेख पाये जाते हैं। नेपाल की तराई के निश्चत स्थान में बुढ के पूर्वावतार कनकर्मुत के स्तूप का प्रमाण अश्वोक के शिलालेख से मिलता है। मथुरा के जैन स्तूप (प्रध्याय ६) के लिए प्रयुक्त 'देविनिमत' विशेषण हमें शायद बहुत श्रीधक प्राचीनकाल तक न ले जाये। इस शब्द से केवल यही जात होता है कि यह प्राचीन स्तूप भक्तों द्वारा वहीं शदा से देवा-माना जाता था।

ऊपर की पंक्तियों में बहुत कुछ यह दर्शाया जा चुका है (यदि इसकी कोई आवश्यकता रही हो तो) कि जैन मूर्तिकला और स्मारकों को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की प्रमुख निधि से न तो अलग ही किया जा सकता है और न ही ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वे इस निधि का एक आवश्यक और अभिक्त अंग हैं। अपनी आध्यारिमक आवश्यकताओं को दृश्य रूप देने की यूर्ति के लिए जैन धर्मावलंबियों ने भी विकास के उसी पय का सभी युगों में अनुगमन किया जिसका अत्य धर्मों के अनुपासियों ने । ही, प्रपनी पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों में जो कुछ भी विशेष या, उसे भी उन्होंने मूर्त रूप दिया। किन्तु इस परिप्रेक्ष में भी वे भारतीय कला और स्थाप्स के विकास के मुख्य मार्ग को छोड़कर अलग नहीं गये। पश्चिम भारत में निर्मित जैन संदिर सध्ययुगीन संदिरों में

<sup>1.</sup> पहाकुट्ट मंदिर की दूसरी वेदिका पर चार विस्तृत देवकुलिकाएँ है, जिनमें कभी प्रतिमाएँ स्थापित रहीं होंगीं। इनकी विद्यमानता के साधार पर इस मंदिर का साबुक्य वोमुली से लिया गया है। वारवती (एत की). कुनाल फॉर पुस्नाबर, सम्पा: सार सी मृत्यूदार तथा ए की दुसालकर. 1957. वन्बतः पूर्व 67-38. लेकिन इसमें वेदिकामुक्त भाग के शीर्ष की मुख्य वेदी पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसकी विध्यमानता का सरलता के सुनुमान इंटों के चतुररे को पेन्तेवाली पर्यांत रूप से मोटी दीवारी की इंटों की चौकीर रेखा से होता है, दिता (के एत). एस्तकेवेशन्स ऐट पहाक्युर, शेलीवर्त कोंच व सार्च्यामॉनिकल सर्वे बॉफ इंग्लिया. 55. 1936. दिल्ली. पू 15.

सर्वोत्कृष्ट एव ग्रद्भुत ग्रनंकरण-बाहुत्य के कारण ग्रन्य मंदिरों से ग्रागे निकल जाने पर भी तत्कालीन भारतीय ग्रादर्श की सीमारेखा में ही रहे ।

ग्रगर अगल पृष्ठों से यह स्पष्ट हो सके कि जैनधर्म की भारतीय संस्कृति को कितनी प्रचुर मूर्त देन हैं (ब्राध्यात्मिक देन को छोड़कर जो प्रायः विदित हैं) तो प्रस्तुत ग्रंथ का उद्देश्य बहुत कुछ पूरा हो सकेगा।

भारत के वाहर जैन पुरावशेषों के प्रमाण नहीं मिलते। श्रीलंका के बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ महाबस में उन्लेख मिलता है कि राजा पाण्डुकाभय ने अपनी राजधानी में एक निर्मय विहार का निर्माण कराया था। बोधी शती ईं पूर में श्रीलंका में जैनों की विद्यमानता श्राद्वर्यंजनक नहीं है, क्योंकि उस समय तक जैनधमें उड़ीमा, और संभवतः रक्षिण भारत में पहले से ही फैल चुका था। किन्तु उसके विहार के कोई श्रवशंध अभी तक पहचाने नहीं जा समें हे नहीं दिखान-पूर्व एशिया में जैनधमें के प्रसार का कोई विश्वसनीय प्रमाण है, यद्यपि इसमें से देह नहीं कि पश्चिम भारत के विणको (उनमें से कुछ जैन भी होने चाहिए) ने इन प्रदेशों का अमण किया था, किन्तु बौद्ध और अमहाण धर्मों के विश्वरीत यह मत बहाँ दुकता से स्थापित नहों सका; य यही बात गंधार प्रदेश और उसके समीपवर्ती उत्तर-पश्चिम संत्र पर लगा होती है। उ

ब्रव हम प्रस्तुत ग्रंथ पर विचार करे। श्री कलम्बूर शिवराममूर्ति, निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, श्री मथ्सूदन नग्हर देशपाण्डे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महनिदेशक और सर्वेक्षण के कुछ ग्रन्य ग्रिथिकारियो तथा विजेष रूप से संत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, के साथ हुए मेरे विचार-विमर्ज

महाबंसी: सवा पुन के भगत: देवनागरी पालि टेक्स्ट सीरीज. 12. द्वितीय संस्करण. 1959. बम्बई, पू 74./ जैन (हीरालाल). भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगवान. 1962. भीपाल. प 35.

<sup>2</sup> कुछ विकान रण्डोनिशिया मे प्रस्तानन के लिल मदिर में जैन प्रभाव देखते है। तुलनीय: जैन, पूर्वोक्त, पू 141. फर्ममन के प्राथान पर यह किसी पुष्ट प्रमाण पर झाधारित नहीं है, मुख्य संदिर में प्रथान प्रतिमा शिव की है (जिये बीठ विवाद किसी मून धामक का शब बताते है) और संदिर में तीन तरफ शीख देवता है, पाक्वेवर्ती देवताओं वी गंवल्या।

<sup>3</sup> गन्यार प्रदेश मे जैन धवन्य विद्यमान ग्रे होगे (ह्वेनसांग ने उन्हें वहां सातवी शती से देखा था), फिर भी मार्गन वी इस क्षेत्रहाण्यर मार्गना का कोई भीतिया नहीं है कि तक्षिणना के दूसरे नगर निरुक्त के कुछ स्तूप जैनों से सर्विपन है। मार्गन (जॉन), गाइक इ. तक्किसा, कीच्कित, 1960. 72-74, पृ 69; प्रागी देखिए पश्याप 8. यह प्रयेश कि तीर्थकानों ने उत्तर पृष्टिम का प्रमाण किया वासिदास है ठीक उसी प्रकार जैसे यह घारणा कि वृद्ध भी वहां पहुंच से बीन, पूर्वोचन, 1. 1884, पृष्ट 30 (फ्राहियान) स्नोर 67 प्राप्ति (ह्वेनसाग).

श्रव्याय 1 ] संपादक का श्रीमनत

के परिणामस्वरूप इस ग्रंथ की रूप-रेखा तैयार हुई। इस ग्रंथ के अध्यायों को जिखने के लिए सक्षम विद्वानों से निवेदन किया गया और एक निविचत समय भी निर्मारित कर दिवा गया। इस प्रकार के सहकारी प्रयत्न के साथ जैसा साधारणत: होता है, कुछ विद्वानों ने कुछ भी लिखने में अपनी असमर्यता व्यवत की, बहुतों ने अपने लेख समय पर भेज दिये और कुछ ने भंतिम क्षणों में। कुछ अध्याय, जो बहुत देर से प्राप्त हुए थे, संक्षिप्त आपे अपूर्ण पाये गये, और जब इस तथ्य की कोर संबंधित विद्वानों का ध्यान आमर्षित किया तो उन्होंने कभी पूरी करने के लिए और समय मौगा। उन्हें समय देने का ताल्पये था, प्रकाशन में अनिश्चित विजम्ब और मेरा इसी ग्रंथ से अनिश्चित काल तक संबद्ध रहना। चित्रात्मक सामग्री के साथ भी यही बात हुई। इस संबंध में भारतीय प्राप्तत्व सर्वेक्षण के समृद्ध चित्र-कोरों और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संग्रह किये जा रहे जैन पुरावशेषों के चित्रों के विशाल संग्रह ने कमी पूरी की। सो भी, कुछ कभी प्रव

इन सब बातों से इस ग्रंथ के गुण और दोष स्पष्ट हो सकेंगे। किन्तु इनका निर्णय पाठक स्वयं ही करेंगे। ग्रंथ के जो ग्रंश ग्रालोच्य हैं उनका तीग्र भान मेरे सिवा श्रन्य किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता क्योंकि मुक्ते तो इसके एक-एक अध्याय को श्रनेक स्थितियों में पढ़ना पड़ा है तथा चित्रों को सजाना-सँवारना पड़ा है।

जब इस ग्रंथ की सामग्री संग्रहीत करने का काम कुछ ग्रागे बढा, तब फरवरी १६७३ में मुभे एकवर्षीय अनुबंध पर इण्डोनेशिया जाना पडा । भारतीय ज्ञानपीठ के साथ न्याय करने की दिष्टि से मैंने सम्पादकीय कार्य से बिना शर्त त्यागपत्र दे दिया ताकि मेरी अनुपस्थिति से ग्रंथ की . प्रगति में बाधा न पड़े फ्रीर भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री को मैंने यह स्पष्ट सलाह दी कि वे यह कार्य किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप दें जो इसे अच्छी तरह कर सके। किन्तु जब गतवर्ष फरवरी में मैं भारत लौटा तब मुक्ते यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ग्रंथ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ के श्रधिकारियों द्वारा मुक्तमें व्यक्त विश्वास ने मुक्ते प्रभावित किया और मैं टटी श्रृंखला को तत्परता से जोड़ने में लग गया। ऐसा नहीं था कि मेरी अनुपस्थिति में कोई प्रगति न हुई हो। कुछ भीर अध्याय प्राप्त हुए थे भीर यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत के भीर जहाँ तक संभव हो सके, विदेशों के संग्रहालयों में उपलब्ध जैन कलाकृतियों पर अध्याय जोडे जायें। सक्षम विद्वानों से पहले ही अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधिकारगत संग्रहों पर लिखें। वह सब प्राप्त सामग्री समाविष्ट की गयी है। किन्तू ऊपर दिये गये कारणों से वह भी अपूर्ण रह गयी है। कुछ संग्रहालय, यथा पुरातत्व संग्रहालय, मथरा, भीर राजकीय संग्रहालय, लखनऊ, जानबुभकर छोड़ दिये गये हैं क्योंकि उनकी विषयवस्तु का ग्रधिकांश स्मारकों और मूर्तिकला संबंधी अध्यायों में आ गया है। यहाँ यह सुचना देना उचित होगा कि निर्वाण महोत्सव के अवसर पर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जैन कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का ब्रायोजन किया जा रहा है और ज्ञानपीठ उनका एक सचीपत्र भी प्रकाशित करेगा।

[ भाग 1

इस ग्रंथ की योजना के बारे में भी मुफ्ते कुछ कहना है। कुछ परिचयात्मक ग्रध्यायों के पश्चात प्रथ का मूलभाग श्रर्थान स्मारक और मूर्तिकला का विवेचन प्रारम्भ होता है, जिसका विभाजन निम्नलिखित कालो मे किया गया हैं: (१) ई० पू० ३०० से ३०० ई०, (२) ३०० ई० से ६०० ई०, (3) ६०० ई० से १००० ई०, (४) १००० से १३०० ई०, और (४) १३०० ई० से १८०० ई० तक । यह काल-विभाजन बहुत कुछ परंपरागत है जो कि कमशः आद्य ऐतिहासिक युग, आर्ष युग (क्लामिकल--कम से कम जहाँ तक उत्तर भारत का सबध है), पूर्व-मध्य युग और उत्तर-मध्य युग, कहे जानेवाल युगो से मिलता-जूलता है। इस विभाजन को बनाये रखना सदैव ही सरल नहीं रहा। उदाहरणार्थ, जब किसी मूर्ति की तिथि उसकी शैली के आधार पर निश्चित की जानी हो, तब एकाधिक विद्वान उसे अपने अध्याय में सम्मिलित करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे मामलों में कुछ मत-विभिन्नता ग्रनिवार्य है। इस प्रकार की सामग्री को एक अध्याय में रखने और दूसरे से उसे निकालने में सपादक ने स्वय निर्णय लिया है। इसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव स्मारकों के सबध में भी हमा है, बहिक यहाँ यह कठिनाई इस कारण और बढ गयी है कि मंदिरों में परिवर्द्धनों और परिवर्तनों के कारण सहिलप्ट-समृह (कॉम्प्लेक्स) का विभाजन एक से अधिक युग में कर सकना कठिन प्रतीत हम्रा है क्योंकि सहिलप्ट के विभाजन के बिना यह कार्य संभव नहीं। यहाँ भी मुक्ते अपना ही निर्णय े नेना पडा; कुछ मामलों में एक सश्लिष्ट को किसी विशेष यूग के श्रतर्गत रखा गया है जबकि उसके कुछ भाग दूसरे यूग से संबंधित हैं।

ऊपर दिये गये प्रधिकांश युगों को निम्न प्रकार प्रदेशों में विभक्त किया गया है: (१) उत्तर भारत, (२) पूर्व भारत, (३) मध्य भारत, (४) परिचम भारत, (४) दिक्षणापण, धौर (६) दिक्षण भारत। यहाँ भी यह विभाजन पूर्णतः संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ। तो भी, काम चलाने के निग उत्तर की परिभाषा यह की गयी है कि उसमें दक्षिण-पूर्व राजस्थान (जो परिचमी भारत के अंतर्गत रखा गया है) और उत्तर प्रदेश के एक भाग, बुदेलखण्ड (जो मध्य भारत के अत्रतंत सात है। है। हो को छोड़कर शेष उत्तर भारत में सम्मिलत हैं। ऐसा करते समय सामान्यतः प्राचीन सास्कृतिक और राजनैतिक सदभों को ध्यान में रखा गया है। पूर्वी भारत में बिहार, परिचम-बंगाल, असम और उद्दोस सिम्मिलत माने गये है (एक या दो अध्यायों में बांस्लादेश को भी सिम्मिलत किया गया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं माना जायेगा, क्योंक वहीं प्राप्त बहुत थोड़ जैन पुरावकोयों के लिए सलग से प्रदेश वनाना उचित प्रतीत नहीं हुआ।। मध्य भारत बहुत थोड़ जैन पुरावकोयों के लिए सलग से प्रदेश वनाना उचित प्रतीत नहीं हुआ।। मध्य भारत से तात्यर्थ मध्य प्रदेश और वृद्धेलखण्ड से हैं। परिचम भारत में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गुजरात और दक्षिण-पूर्व राजस्थान सम्मिलत हैं। दक्षिणापय स्वनः स्पट है। दक्षिण भारत में कनीटक के दक्षिणी जिले और निःसंदेह, तमिलनाडु, आन्ध्र देवे और केरल सम्मिलत हैं। इन सीमाओं का कभी-कभी अतिकमण हुआ है किन्तु वह क्षान्ध है से केरल सम्मिलत हैं। इन सीमाओं का कभी-कभी अतिकमण हुआ है किन्तु वह क्षान्ध है कि सम्म है। केरल सम्मिलत हैं। इन सीमाओं का कभी-कभी अतिकमण हुआ है किन्तु वह सम्बन्ध है।

यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना उचित होगा कि ३०० ई० पू० से ३०० ई० भीर ३०० ई० से ६०० ई० की ग्रविषयो के ग्रन्तर्गत 'उत्तर भारत' का स्थान मथुरा ने ले लिया है। यह उचित ही सुध्याय 1 ] संपादक का ग्रीभमत

है क्योंकि इन श्रविधयों की लगभग सम्पूर्ण उत्तर भारतीय जैन सामग्री मथुरा'से प्राप्त हुई है।

ईसा-पूर्व २०० से २०० ई० तक की श्रविष में मध्य भारत का वर्णन नहीं श्राता है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि इस प्रदेश और इसके संबंधित श्रविष में जैन पुरावशेषों का श्रभाव है, यद्यपि उनके संबंध में विक्रमादित्य, कालकाचार्य, गर्दिभिल्ल, सातवाहन से संबंधित घटनाचकों के श्राख्यानों का बाहुत्य है।  $^2$  सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा-सीतावेंग गुफाओं के कुछ विजों के श्रीर श्रधिक श्रध्ययन की आवश्यकता है।

इसी प्रकार दक्षिणापय में ३०० ई० पूर्ण से २०० ई० और ३०० ई० से ६०० ई० की म्रविधयों के बीच, और दक्षिण भारत में उक्त मंतिम म्रविध में कोई जैन पुरावशेष प्राप्त नहीं हुए है। म्रतिएव उक्त म्रविधयों से संबंधित कोई मध्याय ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया गया है।

<sup>1</sup> ईसा-पूर्व 300 से 300 ई० की धविध के अंतर्गत जिस सभव कमी की यहां पूर्ति की जा सकती है वह है इलाहाबाद जिले से कीशास्त्री के निकट पश्लोश की एक इंजिय पूछा । जैला कि ए० इन्हर त सानुसैक्टल एफिटिक्सल एफ इंजिक्सल से इस का मार्च कर्यम जाति कर तथा से अंग्रंफ इंजिया, जू सीनीज 2. 2. (न्यू इम्पीरियल सीरीज 12) 1891. इलाहाबाद पृष्ठ 143-44 में वर्णन किया है—यह गुका के पहाड़ी मुल-भाग के उत्तर है। इसका धाकार 2.7×1.4 मीटर और उत्तर्वाद 1 मीटर है। इसका दरकाखा 0.66×0.53 मीटर और इसकी दो निवहिक्त 0.48×0.43 मीटर है। भीतर दिलण गाल के त्रांत्र स्वत्राव्य 1 कि एक प्रत्य हो उत्तर कि प्रत्य कर तथा थी 0.66×0.53 मीटर और इसकी दो निवहिक्त पा 0.48×0.43 मीटर है। भीतर दिलण गाल के त्रांत्र प्रकार प्रत्य का निर्माण आपाइतेल ने कराया था जो अपने प्रत्य धानुविक्त संबंधों के अतिरिक्त राजा बहस्तिमित्र का माना था। इस बहस्तिमित्र (वृहस्पितिमित्र) की पहलान सामाय कर से उसी नाम के मगप-नरेख से की जाती है जिस उड़ीना के लारवेल झार ईसा ले पहली या सूचरी (जिसकी संभावना कम है) सती ने पराणित किया गया था। इस गुफा का निर्माण काव्ययीय धहेतो के लिए किया गया था। वर्षीक महावीर काव्यय गोत के थे, प्रतः यह कहा आता है कि जिन प्रहंतों के लिए इस गुफा का निर्माण हुमा था वे जैन थे। हीरालाल जैन, पूर्वोक्त पुउछी है कि जिन प्रहंतों के लिए इस गुफा का निर्माण हुमा था वे जैन थे। हीरालाल जैन, पूर्वोक्त पुउछी

उमाकान्त प्रेमानन्द शाह ने मेरा ध्यान अपने लेख खुवर्ण भूमि में कालकाषार्थ (विवरण उपलब्ध नहीं) की स्रोर प्राकृषित किया है जिसमें उन्होंने कालकाषार्थ को ऐतिहासिक व्यक्ति माना है.

<sup>3</sup> रायकुष्णदास. भारत की चित्रकता. 1962. इनाहाबाद. पृ 2. देखिए स्लाल (टी) । ग्रांचे यांतांविकत सर्वे मांक इविद्यार, पुनुष्य रिपोर्ट. 1903-04. 1906. कनकता. पृ 12 एवं परवर्ती. / एम० वैकटरपेंग द्वारा 1961 ई. मे पुनुष्यो के सर्वेश में एक सम्पूर्ण तथा सचित्र रिपोर्ट तैयार की गयी थीं जो भारतीय पुरानत्व मर्वेशक के प्रसिर्वद्वागार से उपलब्ध है।

<sup>4</sup> जैन, पूर्वोक्त, पू 311./फर्गुसन (जैस्स) नचा वर्जेस (जेस्स). केव डेम्पलस म्रॉफ इण्डिया. 1880. लन्दन. पू 491 के म्राचार पर कहते हैं कि चाराधिव पूकाम्रों का नमृत जो उस्मानाबार से मिक दूर नहीं है, जैन है, स्वीक उसमें तीर्थंकर प्रतिमाएँ है। किन्तु. इस बात की मिक संभावना है कि मुनरूप से वे बौढ थी भीर कालांतर में जैनो द्वारा प्रयोग में लायी गयी। इस पूकाम्रों का निर्माण 500 ई॰ धीर 620 ई॰ की बीच हुमा

यह पूरा ग्रंथ कई भागों में विभक्त है। उनमें से कुछ इतने विस्तृत नहीं हैं कि वे भाग कहे जा सकें, किन्तु अध्यायों का वर्गीकरण इस विधि से सुविधाजनक हो गया है। यह ग्रंथ तीन खण्डों में प्रकाशित होगा। पहले खण्ड में परिचयात्मक अध्याय (भाग १), और ईसा-पूर्व ३०० से ३०० ई० के स्मारक और मूर्तिकला संबंधी सामग्री (भाग २); २०० ई० से ६०० ई० (भाग ३); ६०० ई० से १००० ई० (भाग ४)! सम्मिलित किये गये हैं। इसके बाद के दो खण्डों में निम्निलिखित सामग्री होगी; स्मारकों और मूर्तिकला संबंधी थेष दो अध्याय, कमशः १००० ई० से १३०० ई० (भाग ४); और १३००-१५०० ई० (भाग ६); चित्रकला: भित्तिचित्र और लघुंचित्र; विविध अध्याय, देश-विदेश के संग्रहालयों में जैन पुरावरोगों सबधी अध्याय; तकनीकी शब्दों को सूची (यदि आवश्यक समभी गयी) और सभी खण्डों की सूची (यदि आवश्यक समभी गयी) और सभी खण्डों की सूची (यदि आवश्यक समभी गयी) और सभी खण्डों की सूचण अनुकमणिका।

यहाँ मुक्ते अपने संपादकीय उत्तरदायित्व का भी उत्तेख कर देना चाहिए।। तेखों में कहीं-कहीं भैंने शाब्दिक परिवर्तन किये हैं और यहां तक कि तुकता करने और मत-विभिन्नता की ओर ध्यान आर्कीयत करने के लिए प्रति-संदर्भ जोड़कर सामग्री को फिर से व्यवस्थित किया है। किसी विशेष प्रकृत पर मत-वैभिन्य की स्थिति में मैंने प्रपनी राय व्यक्त की है, किन्तु ऐसी स्थित बहुत कम आर्थी है।

कहीं-कहीं मैंने स्वयं ही किसी अध्याय के कुछ भाग निकाल दिये हैं क्योंकि मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सामग्री अन्य अध्याय के उपयुक्त है। कुछ अन्य विषयों में मैंने उन्हें वहीं रहने दिया है, यद्यापि वे अस्य किसी अध्याय के योग्य थे। कहीं-कहीं मैंने लेखकों द्वारा प्रेपित चित्रों को नहीं रखा है और उनके स्थान पर ऐसे चित्रों का प्रयोग किया है जो उनकी इच्छा के अनुक्य नहीं हैं किन्तु ऐसा बहुत कम हुआ है। स्विवेक से लिये गये इन सभी निर्णयों के तथा (अंग्रेजी संस्करण में) छपाई की जो भी गलतियाँ रह गयी हों उनका मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ। किन्तु यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उन सभी विचारों से सहमत होने का या उनके सही होने का उत्तरदायित्व नहीं लेता जो चिभिन्न लेखकों द्वारा स्थवत किये गये हैं। लेखक ही अपने विचरण और विचारों के लिए उत्तरदायी हैं। न ही मेरा इस ग्रथ के हिन्दी अनुवाद से सग्बन्ध है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशित कर रहा है।

प्रस्तुत ग्रथ के संपादन श्रौर छपाई में मुक्ते श्रनेक व्यक्तियों से मित्रवत् सहायता मिली है। इस सूची में सबसे पहला नाम श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ, का है जिन्होंने यह कार्य मुक्ते सौपा (यद्यपि इसमें विशेष रूप से समापन के समय श्रनेक समस्याएँ श्रायीं श्रीर श्रनेक चिंतापूर्ण

<sup>1</sup> छपाई की साबश्यकताम्री भी देखते हुए इस पुस्तक के छपते-छपते यह निष्कय किया गया कि 600 ई० से 1000 ई० की सर्वाध में दक्षिण मान्त्र संबंधी प्रथ्याय पहले खण्ड से निकालकर दूसरे खण्ड में छापा जाये ।

पहन तो पाच्यायों की टाइप की हुई प्रति संबंधित लेखक को झनुझोदन के लिए भेजी जाती रही किन्तु बाद में समय की कमी के कारण ऐसा करते रहना संभव नहीं हो सका ।

संपाय 1 ] संपायक का समित्रक

परिस्थितियाँ भी ब्रायी) । सुक्षे इस बात की ब्रौर भी प्रसक्षता है कि उन्होंने सदा ही सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया ब्रौर मेरी कठिनाइयों को समस्ता। उनके साथ काम करना मेरे लिए सदा ही ब्रानन्द का विषय रहा; जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बन्यवाद देता हूँ।

ज्ञानपीठ के शोध-विभाग के श्री गोपीलाल ग्रमर और श्री वीरेन्द्रकुमार जैन ने पत्र-व्यवहार में हाय बेंटाने, ग्रावस्यक चित्रों को नुरत छोटने और श्रावस्यकता होने पर विभिन्न स्थानों पर तत्परता-पूर्वक ग्रा-जाकर मुक्ते श्रत्यधिक स्थाग दिया है। संस्कृत, प्रकृत और जैन विद्या के विद्वान होने के कारण श्री ग्रमर ने मुक्ते कुछ तकनीकी सहायता भी दी है। मैं इन दोनों को तथा ज्ञानपीठ के सहायकों एव टाइपकारों को धन्यवाद देता हैं क्योंकि इन्होंने सदैव ही मेरी सहायता की है।

यह उल्लेख करने की धावश्यकता नहीं है कि उन लेखकों के सहयोग के बिना, जिन्होंने हमारे श्रनुरोध पर श्रपने लेख भेजे, इस ग्रंथ का प्रकाशन ही संभव नहीं था। उनके सहयोग के लिए मैं उनका ग्राभारी हूँ।

मेरे इण्डोनेशिया चले जाने पर कुछ प्रध्याय जैन इतिहास के विद्वान् डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैन को समालोचना के लिए भेजे गये थे। उन्होंने जो समालोचनाएँ कृपापूर्वक की थी उनमें से प्रनेक का उपयोग धाभार-प्रदर्शन के साथ किया गया है। उनकी महत्त्वपूर्ण राय के लिए मैं उनका कृतज्ञ हुँ।

श्री कलम्बूर विवराममूर्ति, निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, और भारतीय पुरातत्व सर्वेकण के श्रीकतिरियों से मेरे पुराने संबध इस कार्य को गाँत देने में सहायक हुए हैं। श्री विवराममूर्ति और सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री मध्युस्तन नरहर देशाणके ने प्रारंभ से ही प्रस्तुत यंथ में गहरी रुवि प्रद्यित की हैं। सर्वेक्षण के दो नवयुवक श्रीकारियों, श्री मुनीशवन्द्र जोशी, श्रपीक्षक, पुरातत्व, ने सर्देव स्वयोग दिया है। श्री जोशी ने मुक्ते प्रनंक तकनीकी समस्याओं में सह्यायता दी और श्री पाण्डे ने सदर्भों का परीक्षण किया और यथासंभव एकरूपता लाने के श्रतिरिक्त श्रपूर्ण विवरण पूर्ण किये हैं। सभी संदर्भों का परीक्षण करना उनके लिए संभव नहीं हो सका क्योंकि केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय में सर्वधित घोष पित्रकाएँ श्री र पुस्तके, विशेषतः जैन ग्रय, उपलब्ध नहीं थे। श्री पाण्डे की सहायता यही तक सीमित नहीं रही। मेरे द्वारा थोड़ा-सा संकेत करने पर उन्होंने तत्परता से पूफ-संबोधन-कार्य का दायित्व ले लिया और इस प्रकार के ग्रंथ के श्रमसाध्य पूफ-संबोधन-कार्य को भी सफलतापूर्वक कर दिया। सर्वेक्षण के फोटोग्राफर श्रीर मानिवन्नकारों ने सर्देव मेरी सहलं सहायता की श्रीर उनसे जो श्रिपक्षा की गयी वह उन्होंने पूरी की। वे सभी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं विशेष रूप से डॉ॰ श्वार॰ चम्पकलक्षी, श्रसोशियेट-प्रोफेसर, सेण्टर श्वॉफ़ हिस्टीरिकल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, का उल्लेख करना चाहता हूँ जो इस ग्रंथ से बाद में संबद्ध प्रास्ताविक [भाग 1

हुई। दक्षिण भारत में जैनधर्म सबंधी अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण उन्होंने अत्यन्त अरूप समय में प्रस्तुत ग्रंथ के लिए कुछ अध्याय दक्षिणापय और दक्षिण भारत संबंधी लिख दिये जो कि उनके नाम से छपे हैं। अध्याय-संगादन और इन अध्यायों के लिए उपयुक्त चित्र हुँद निकालने में सहयोग देने के लिए वे के लिल ते के लिए ते के लिए ते के लिल ते हों हैं। उनके के लिए ते के लिए ते हैं। उनके के असीशियेट-प्रोफेनर डॉ॰ वी॰ डी॰ चट्टीपाध्याय ने प्रूफ-संशोधन में सहर्ष मेरा हाथ वेटाया। उन्हों भी मेरा धन्यवाद।

इस प्रस्तावना के घत में मैं यह नहीं भूलूँगा कि मुक्ते भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री शान्तिप्रसाद जैन, श्रीर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा जैन, श्रध्यक्षा, ज्ञानपीठ न्यासधारी मण्डल, को विशेष धन्यवाद देना है। यद्यपि उनसे मेगा व्यक्तिगत संपर्क कम ही रहा है, तो भी मैंने सदा ही यह अनुभव किया है कि इस योजना के मार्ग-दर्शक श्रीर प्रेरणा-स्रोत वे ही हैं। इन्ही के कारण यह प्रकाशन संभव हो सका है।

नवस्बर 1, 1974

ग्रमलानस्य घोष



#### अध्याय 2

## पुष्ठभूमि ग्रौर परंपरा

जैनधर्म की गणना भारत के प्राचीनतम धर्मों में है। जैन परपरा के अनुसार यह धर्म शाब्दत है और चौबीस तीर्थकरों द्वारा! अपने-अपने युग में प्रतादित होता रहा है। प्रथम तीर्थकर ऋपभनाथ ये धीर चौबीसवें अर्थात् अतिम थे, वर्धमान महाबीर। उनके नास, वर्ण, चिह्न (लांछन), अनुचर, यक्ष एवं यक्षियां धीर जन्म तथा निर्वाण के स्थान यथाकम अप्रतिस्तित हैं: 2

- १. ऋषभनाथ या ख्रादिनाथ; स्वर्णिम, वृषभ, गोमुख, चक्रेश्वरी, विनीतनगर, (दिगवर) कैलास या (ज्वेतांवर) ख्रष्टापद।
- २. भ्रजितनाथ; स्वर्णिम, गज, महायक्ष, (दि०) रोहिणी या (श्वे०) श्रजितवला, श्रयोध्या, सम्मेदशिखर ।
- ३. सभवनायः; स्वर्णिम, श्रश्व, त्रिमुख, (दि०) प्रज्ञप्ति या (श्वे०) दुरितारि, श्रावस्ती, सम्मेदशिखर ।
- ४. ग्रभिनन्दननाथ, स्वर्णिम, वानर, (दि०) यक्षेत्रवर या (श्वे०) यक्षनायक, (दि०); बज्जर्ग्रखला या (श्वे०) कालिका, प्रयोध्या, सम्मेदशिखर ।
- 1 प्रत्येक तीर्थंकर के अंतराल की जैन परंपरानुसार जो अविधि निर्दिष्ट है वह प्रायः अविद्वससीय लगती है, विशेष रूप से तब जब कोई पत्य और सागर के मापदण्डो पर विचार करे. यह सब लिखने का उद्देश इस अमें की निवान्त प्राचीनता की ओर ध्यान दिलाना है.
- 2 जीसा कि इस तालिका से प्रकट होता, ये विविध प्रतीक ध्रविकतर प्राणिवर्ग धीर बनन्यति-जात् से लिये गये हैं. रारंपरानुसार मानालिक महरूव के स्वित्तिक, जीवरस धीर नत्यावर्त भी निताल प्राचीन है. इक एक साव ऐसी वस्तु है जो इन्द्र के साथ निकटता से संबद्ध होने के साथ-साथ पुढ के उपयोग में धानेवाला एक ध्रवत्त होती है. इस प्रतीको से सर्वात्सवाद की साध्यता का, धीर इसमें खुने गये प्राणियों धीर चनस्पतियों की विशेषताओं को देखांकित करने का सकेत मिलता प्रतीत होता है. इनमें खुने गये प्राणियों धीर चनस्पतियों की विशेषताओं को देखांकित करने का सकेत मिलता प्रतीत होता है. इनमें से ये कुछ प्रतीक हुकप्पा की मुझाधों पर मी प्रतित है, पर इतनी-सी समानता से कोई निकच्च नहीं निकचा जा सकता । जन्म के स्थानों में देखात हो सकी उनकी पहचान के ध्रवृत्तार, सबने पिकच्च नहीं निकचा जा सकता । उत्त्र के स्थानों में देखात नहीं जो निश्चित रूप से मध्य भारत में दिखाणकों में पा विशेषता भारत में स्थान हो हो एस कोई इस प्रता के स्थान पर स्थान के ध्रवृत्तार सम्पेद-शिव्य (हतादोवाण निके में पासनाच पहाड़ी) है, नैमिनाच का निवर्ण कादियाबाइ के गिरिनगर में हुधा, क्योंक वे उद्या बढ़त राजवा के थे जो मधुरा से पश्चित मात्र तक कैना हुधा बहु ।

प्रास्ताबिक [ भाग 1

सुमितनाथ; स्वर्णिम, चक्रवाक, तुम्बुरु, (दि०) पुरुषदत्ता या (श्वे०) महाकाली,
 झयोध्या, सम्मेदशिलर।

- ६. पद्मग्रभ; रक्तिम, कमलपुष्प, कुसुम, (दि०) मनोवेगा या मनोगुप्ता या (व्वे०) स्थामा श्रन्थुता, कौशाम्बी, सम्मेदशिखर।
- फुपाइवेनाथ; स्वर्णिम, (दि०) स्वस्तिक या (श्वे०) नन्द्यावर्त, (दि०) वरनन्दिन् या (द्वे०) मातंग, (दि०) काली या (श्वे०) शान्ता, वाराणसी, सम्मेदिशखर ।
- इ. चन्द्रप्रभः; धवल, प्रधंचन्द्र, (दि०) विजय या श्याम या (श्वे०) विजय, (दि०) ज्वाला-मालिनी या (श्वे०) भृकुटि, चन्द्रपुरी, सम्मेदशिखर।
- सुविधिनाथ या पुष्पदन्तः धवल, मकर, अजित, (दि०) महाकाली या (घवे०) सुतारका, काकन्दीनगर, सम्मेदशिखर ।
- १०. शीतलनाथ, स्वर्णिम, (दि०) कल्पवृक्ष या (श्वे०) श्रीवत्स, ब्रह्मा या ब्रह्मदेवर, (दि०) मानवी या (श्वे०) ध्रशोका, भद्रपुर, सम्मेदशिखर ।
- ११. श्रेयांसनाय; स्वर्णिम, गेडा, (दि०) ईश्वर या (श्वे०) यक्षेश; (दि०) गौरी या (श्वे०) मानवी, सिंहपुर, सम्मेदशिखर ।
- १२. वासुपूज्य; रक्तिम, भेंसा, कुमार, (दि०) गान्धारी या (श्वे०) चण्डा, चम्पापुरी, चम्पापुरी।
- १३. विमलनायः; स्वर्णिम, सूकर, षण्मुल, (दि०) वैरोटी या (२वे०) विदिता, काम्पिल्यपुर, सम्मेदशिखर ।
- १४. ग्रनन्तनाथ; स्वर्णिम, सेही, पाताल, (दि०) ग्रनन्तमती या (२वे०) श्रंकुशा, श्रयोध्या, सम्मेदशिकर ।
- १५. घर्मनाथ; स्वर्णिम, वज्ज, किन्नर, (दि०) मानसी या (६वे०) कन्दर्पा, रत्नपुरी सम्मेदशिखर ।
- १६. ग्रान्तिनाय; स्वर्णिम, हरिण, (दि०) किंगुरुष या (श्वे०) गरुड, (दि०) महामानसी या (श्वे०) निर्वाणी, (दि०) हस्तिनापुर या (श्वे०) गजपुर, सम्मेदशिक्षर ।
- १७. कुन्युनाय; स्वर्णिम, बकरा, गन्धर्व, (दि०) विजया या (इवे०) बला, (दि०) हस्तिनापुर या (इवे०) गजपुर, सम्मेदशिखर ।
- १८. श्ररनाथ; पीत या स्वर्णिम, (दि०) तगरपुष्प या मत्स्य या (श्वे०) नन्द्यावर्त, (दि०) केन्द्र या (श्वे०) यक्षेन्द्र, (दि०) भ्रजिता या (श्वे०) घना, (दि०) हस्तिनापुर या (श्वे०) गजपुर, सम्मेदिशक्षर ।

श्रव्याय 2 ] पृथ्वसूनि श्रीर वर्रवरा

१६. (दि०) मल्लिनाथ या (६वे०) मल्ली<sup>1</sup>; नारी, नीला, कलश, कुबेर, (दि०) श्रपराजिताया (६वे०) धरणप्रिया, मिथिला, सम्मेदशिखर ।

- २०. मुनिसुव्रत; स्थाम, कच्छप, वरुण, (दि०) बहुरूपिणी या (श्वे०) नरदत्ता, राजगृह, सम्मेदशिखर ।
- २१. निमनाथ; स्वर्णिम, नीलकमल, भृकुटि, (दि०) जामुण्डी या (स्वे०) गान्धारी, मिथिला, सम्मेदशिखर।
- २२. श्ररिष्टतेमि या नेमिनाथ; ब्याम, शंख, (दि०) सर्वोह्स या (श्वे०) गोमेघ, (दि०) कृष्माण्डिनी या (श्वे०) श्रम्बिका, शीरियपुर, गिरिनगर ।
  - २३. पार्वनाथ, श्याम, सर्प, धरणेन्द्र, पद्मावती, वाराणसी, सम्मेदशिखर ।
  - २४. वर्धमान महावीर; स्वर्णिम, सिंह, मातंग, सिद्धायिका, कुण्डग्राम, पावापूरी ।

चौबीस तीर्थंकरों में ग्रंतिम और नातपुत्त (नातिपुत्त ) के नाम से भी प्रसिद्ध वर्धमान महाबीर के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ थे जिनका निर्वाण महाबीर के निर्वाण अर्थात ५२७ ई० पू० से दो सौ पचास वर्ष पूर्व, सौ वर्ष की परिपक्व अवस्था में हुआ माना जाता है। वास्तव में, महावीर के माता-पिता पादर्वनाथ के ब्रन्यायी थे (महावीरस्स अम्मॉपियरो पासाविच्छिज्जा--आचारांगसूत्र) और कल्पसूत्र में उल्लेख है कि महाबीर ने ठीक उसी मार्ग का अनुसरण किया जिसका उपदेश उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने किया था। प्राचीनतम जैन धागमों में उत्तराध्ययन-सूत्र के तेईसवे श्रध्याय में उल्लिखित पार्क्ताथ के अनुयायी केशी और महावीर के अनुयायी गौतम के संवाद से पार्क्ताय की ऐतिहासिकता प्रायः पूर्णरूप से सिद्ध हो जाती है। चातुर्याम धर्म (चाउज्जाम धम्म) ग्रीर महावीर के पंच महाव्रत (पच सिक्लियो) की मौलिक एकता पर भी वल दिया गया है। इस प्रकार, तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के ई० पु० ६७७ से ७७७ ई० पु० तक के जीवनकाल के विषय में हमें निश्चित आधार मिल जाते हैं। पाइवेनाथ का जन्म वाराणसी में, और सब तीर्थकरों की भाँति, क्षत्रिय राजपरिवार में हुन्ना माना जाता है। पार्श्वनाथ के जीवन बत्तान्त से हमें जात होता है कि उन्होंने ग्रहिच्छत्त (बरेली जिले में श्रहिच्छत्र), श्रामलकप्प (वैशाली जिले में वैशाली के निकट), हत्थिणाउर (मेरठ जिले में हस्तिनापूर), कम्पिल्लपुर (फर्र खाबाद जिले में कम्पिल), कोसंबी (इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी), रायगिह ( नालंदा जिले में राजगिर), सागेय और सावत्थी (गोंडा-बहराइच जिलों में सहेठ-महेठ) नगरों की यात्रा की थी। पार्श्वनाथ का निर्वाण सम्मेदशिखर (हजारीबाग जिले में स्थित पारसनाथ पहाडी) पर हम्रा । जहाँ व्यवस्थित रूप से पुरातात्त्विक उत्खनन हुम्रा है उन वाराणसी (राजघाट), म्रहिच्छत्र, हस्तिनापूर और कौशास्त्री नगरों का इतिहास, वहाँ से प्राप्त मृत्तिका-भाण्डों तथा भूरे रग के चित्रित मिट्टी के बड़े बरतनों के ग्राघार पर छठी शती ई० पू० से कुछ शती पूर्व तक निश्चित रूप

श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्ली को नारी तीर्थंकर माना गया है. दिगंबर इसे अस्वीकार करते है, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी नारी मुक्ति के लिए सक्षम नहीं है. वे इस तीर्थंकर का नाम मिल्निनाथ मानते हैं.

से जा पहुंचा है। इसलिए यह संभावना वन पब्ती है कि ये स्थान पार्थ्वनाथ के क्रियाकलापों से सबद रहे हैं। नथापि, जब हम पार्थ्वनाथ से पहले के समय की बात करते हैं तब एक-एक तीर्थकर के समयानराल ब्रीर उनके चरित्र-वर्णन के सबंघ में आंख्यानों के एक साम्राज्य में ही पहुँच जाते हैं।

परिपृष्ट परपरा के अनुसार, बाइसवें नीर्थकर ग्रिरिष्टिनीम या नेमिनाय का जन्म अन्यक्षवृष्णि के ज्येरठ पुत्र समुद्रविजय के शीरियपुर (आगरा जिने में बटेश्वर के निकट, सौरीपुर के स्थानीय नाम में प्रमिद्ध) के यादव परिवार में हुआ हा । उनका उल्लेख महाभारत के नायक कृष्ण के खबेरे भाई के रूप में हुआ है। इन तीर्थकर राजकुमार का विवाह गिरिनगर (आधुनिक जूनागढ़) के शासक उद्यसेन की पुत्री राजकुमारी राजुनमानी के साथ होनेवाला था। किन्तु राजकुमार नेमि ने विवाह की वर-यात्रा के मनय, विवाद-भोज हेतु काटे जाने के लिए लाये गये पद्धुओं को देखा। इस घटना ने उनके हृदय को मनाप में भर दिया और उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया। माना जाना है कि उन्होंने गिरनार पर्वंत पर नपश्चरण किया, केवल-ज्ञान प्राप्त किया और कई वर्ष पश्चान् निवर्ण प्राप्त किया। प्रतीन होता है कि इन्होंने जैन धर्म के प्रथम मौलिक सिद्धांत ग्रिहसा पर विशेष कप ने वल दिया। प्रयाप अनुभूति यही है कि इनका सवध महाभारत श्राच्यान के कृष्ण के खबेर भाई के रूप में था, नयाप इन्भूति यही है कि इनका सवध महाभारत प्राच्या प्राप्त इन्धान के कृष्ण के स्वर्ध भाई के रूप में था, नयाप इन्धान सिक्ट संदर्भ को एक निष्ठिवन भाग में कह पाना और इसकी ऐनिहासिकता सिद्ध कर पाना कठिन है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि यदि इस परपरा का कोई भी प्राधार है नी नीमिनाथ का समय पाइवँनाथ के समय से पहले था।

इससे पूर्व-स्थिति का विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि इक्कीसबे तीर्थंकर निम्नाय थे। वे मिथिना के राजा थे भीर उपनिपरकालीन दार्थनिक राजा जनक के परिवार के थे। डाँठ हीरालाल जैन वे तथ हु मुकाव दिया है कि इस आरूथानारमक सबंध का कुछ अस्पष्ट ऐतिहासिक आधार रहा होना चाहिए। इनका तर्क अप्रतिक्षित तथ्य पर आधारित है: उत्तराध्ययन सूत्र के नीवें अध्याय में निमाथ के वैराग्य का जवानक आता है। उसी में एक ऐसी महत्वपूर्ण गाया (१) है जिससे मिलते- जुलते पद्य बौद्ध महाजनक जातक में और महाभारत के शान्तिपर्व में भी है:

- (१) मुहं वसामो जीवामो जेसि भेणित्य किंचन । मिहिलाए दज्कमाणाए न भे दज्क्किहि किंचन ॥ (उत्तराध्ययन)
- (२) सुसुखंबत जीवामो वेस नो नत्थि किंचन । मिहिलाए दहमानाए न मे किंचि ग्रदह्मते॥ (जातक)
- (३) मिथिनायां प्रदीप्तायां न में किचन दह्यते । (महाभारत)

तथापि, विचार और प्रक्षित्यक्ति की समानता का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं हो सकता और जो तर्कसगत निर्णय निकल सकता है वह यह है कि ये तीनों उद्धरण एक सामान्य स्रोत पर मामारित

<sup>1</sup> नथापि, यह उल्नेख किया जा सकता है कि कृष्ण की गराना ब्रेसठ शलाका पुरुषों में से नी बासुदेवों में की गयी है.

<sup>2</sup> जैन (हीरालान). भारतीय संस्कृति में भैनधर्म का योगवान. 1962. भोपाल. पु 19.

प्रव्याय 2 ] पृथ्वमूनि सौर परंपरा

हैं तथा उनसे एक ऐसे राजाका परिचय मिलता है जो त्याग (वैराग्य) का जीवंत उदाहरण था।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के संबंध में परंपराध्यों पर विचार करते हुए डाँ० हीरालाल जैन वैदिक धीर पौराणिक दोनों सदभों का उल्लेख करते हैं।' वैदिक परपरा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद संहिता के दसवें मण्डल (२-३) में मिलता है जिसमें वातरकान मुनियों को मिलन (पिशंग) वस्त्र पहुने हुए बनाया गया है [या फिर उनका शरीर धूलि-खूसरित होने से लगता था कि मानो उनका रंग ही पीला(पिशंग)था]। इन मुनियों के विषय में धागे कहा गया है कि वे उन्मादित मनःस्थिति में रहते थे और मीन का अभ्यास करते थे। धागे की ऋचा में उन मुनियों को केशी (जटाजूटवाले) कहा, गया है।

वातरशान या केकी मुनियों के इस विवरण से, डाँ० हीरालाल जैन के ब्रनुसार, साधुधों के एक ऐसे वर्ग का संकेत मिलता है जिनमें ऋषभनाष कदाजित सर्वाधिक महान् थे। देद धीर भागवत पुराण में वर्णित इन मुनियों का विवरण जैन मुनिवर्ष की विधिष्ट प्रकृति धीर प्राचीनना को समभने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय रहस्यवाद के विकास की रूपरेखा देते हुए ग्रार० डी० रानाडे ने<sup>2</sup> भागवत पूराण स्कद ५ इलोक ५-६ से एक अन्य प्रकार के योगी का मनोरंजक प्रसंग उदघत किया है जिसकी परम विदेहता ही उसकी ब्रात्मानुभूति का स्पष्टतम प्रमाण था । उद्धरण यह है : 'हम पढते है कि ब्रापने पत्र भरत को पथ्वी का राज्य सौपकर किस प्रकार उन्होंने संसार से निर्लिप्त और एकांत जीवन विताने का निश्चय किया: कैसे उन्होंने एक ग्रधे, बहरे या गैंगे मनष्य का जीवन विताना ग्रारभ किया: किस प्रकार वे नगरों और ग्रामों में, खानों और उद्यानों में, वनों और पर्वतों में समान मनोभाव से रहने लगे: किस प्रकार उन्होंने उन लोगों से घोर ग्रथमानित होकर भी मन में विकार न द्याने दिया जिन्होंने उनपर पत्थर और गोबर फेंका या उनपर मुत्र-त्याग किया या उन्हें सभी प्रकार से तिरस्कार का पात्र बनाया; यह सब होते हुए भी किस प्रकार उनका दीप्त मुख्यमण्डल और पुण्ट-सुगठित शरीर, उनके सबल हस्त और मुसकराते होंठ राजकीय अन्तःपुर की महिलाओ को आकृष्ट करते थे. वे ग्रपने शरीर से किस सीमा तक निर्मोह थे कि वे उसी स्थान पर मलत्याग कर देते जहाँ वे भोजन करते, तथापि, उनका मल कितना सुगंधित था कि उसके दस मील झासपास का क्षेत्र उससे सवासित हो उठता ; कितना ब्रटल ब्रधिकार था उनका उपनिषदों में वर्णित सुख की सभी ब्रवस्थाओ पर: कैसे उन्होंने अततोगत्वा संकल्प किया शरीर पर विजय पाने का: जब उन्होंने भौतिक शरीर में ग्रुपने सक्ष्म शरीर को विलीन करने का निश्चय किया उस समय वे कर्नाटक तथा श्रन्य प्रदेशों में भूमण कर रहे थे: वहाँ दिगबर, एकाकी भीर उन्मत्तवत भ्रमण करते समय वे बाँस के भरमट से

<sup>1</sup> जैन, पूर्वोक्त, पृ 13-17-

<sup>2</sup> रानाडे (आर डी). इण्डियन मिस्टिसिक्म : मिस्टिसिक्म इन महाराष्ट्र, 1933, पूना, पृ 9.

उत्पन्न भीषण दावानल की लपटों में जा फंसे थे धीर तब किस प्रकार उन्होंने ध्रपने शरीर का प्रतिम समर्पण धानिदेव को कर दिया था। 'यह विवरण वस्तुतः जैन परपरा के अनुरूप है जिसमें उनके धारिमक जीवन के शस्य विवरण भी विद्यमान है। कहा गया है कि उनकी दो पितियाँ थी— सुमगला धीर मुनदा; यहली ने भरत धीर ब्राह्मों को जन्म दिया धीर दूसरी ने बाहुवली धीर सुन्दरी को। मुनदा ने धीर भी ष्रदृटानवें पुत्रों को जन्म दिया। इस परपरा से हमें यह भी जात होता है कि ऋषभदेव बचपन में जब एक बार पिता की गोद में बैठे थे तभी हाथ में इक्षु (गन्ना) लिये वहाँ इन्द्र आया। गन्ने को देखते ही ऋषभदेव ने उसे लेने के लिए खपना मांगलिक लक्षणों से युक्त हाथ फीना दिया। बालक की इक्ष के प्रति धीभशीच देखकर इन्द्र ने उस परिवार का नाम इक्ष्वाकु रख दिया।

इस परपरा से यह भी जात होता है कि विवाह-संस्था का आरभ सर्वप्रथम ऋपभदेव ने किया था। कहा गया है कि ग्रसि ग्रीर मसी का प्रचलन भी उन्होंने किया। कृषि के प्रथम जनक भी वही बताये गये है। ब्राह्मी लिपि स्पीर स्याही (मसी) द्वारा लेखन की कला भी उन्हीं के द्वारा प्रचलित की गयी। यह संभव नहीं कि जैन सिद्धांतों के इस पारपरिक निर्माता के व्यक्तित्व को ग्रास्थानों का कहासादुर करके प्रकाश में लाया जाये। एक बात पूर्णतया निश्चित है कि भारत में साध्यति अप्रयत पुरातनकाल से चली आ। रही है और जैन मूनिचर्या के जो आदर्श ऋषभदेव ने प्रस्तत किये वे बाह्मण परपरा से अध्यधिक भिन्न हैं। यह भिन्नता उपनिषदकाल में और भी मुखर हो उठती है, यद्यपि साधवित की विभिन्न शास्त्राम्नों के विकास का तर्कसंगत प्रस्तृतीकरण सरल बात नहीं है। रानाडे का कथन है। कि 'इस मान्यता के प्रमाण है कि उपनिषदकालीन दार्शनिक विचारधारा पर इस विलक्षण और रहस्यवादी स्राचार का पालन करनेवाले अमणशील साधसों और उपदेशकों का व्यापक प्रभाव था. . . जैसा कि कहा जा चका है, उपनिषदों की मूल भावना की संतोषजनक व्याख्या केवल तभी सभव है जब इस प्रकार सांसारिक बंधनों के परित्याग अपीर गृहविरत भ्रमणशील जीवन को अपनाने वाली मुनिचर्या के अतिरिक्त प्रभाव को स्वीकार कर लिया जाये। रिस डेविडस का अनुमान है कि जिन वैदिक अध्येताओं या ब्रह्मचारियों ने भ्रमणशील साध का जीवन विनाने के लिए गहस्य जीवन का परित्याग किया उनके द्वारा साधुचर्या उतने उदार मानदण्डों पर गठित नहीं की जासकी होगी जो मानदङ जैन मूनिचर्या के थे। डयुसन के मतानुसार परपरा का विकास इससे भी कम स्तर पर इस प्रकार के प्रयत्न द्वारा हम्रा होगा जिसमे कि व्यावहारिक परिधान को आत्मज्ञान जैसे आध्यात्मिक सिद्धांत से जोडा गया हो और जिसका उद्देश्य था-(१) सभी वासनाओं और उनके फलस्वरूप सब प्रकार के नीनिविकद श्राचार का संभावित निराकरण जिसके लिए सन्यास या परित्याग ही सर्वाधिक उपयोगी साधन था, और (२) प्राणायाम और ध्यान-योग के यथाविधि परिपालन से उत्पन्न निरोध शक्ति के हारा ढेत की भावना का निराकरण । नियमित आश्रम या जीवन के सर्वमान्य व्यवहार के रूप में जो

ग रानाडे (ब्राट डी) तथा बेलवलकर (एस के). हिस्द्री झॉफ इंग्डियन फिलॉसफी: व किएडिय पीरियड. पूना. पू 400.

बाद्याय 2 ] पुळपुणि स्वीर परंपरा

प्रवाज्या (गृहविरत भ्रमण) और साध्त्व का विधान है उसके परिपालन के लिए एक साधक द्वारा अपनाये गये अभ्यासों और आदशों में सर्वथा परिवर्तन केवल तत्कालीन आध्यात्मिक उपदेश के फल-स्वरूप या अनिवार्य तकंसंगत परिणाम के कारण नहीं था सकता । इसके साथ-ही-साथ --- संबहता नानातिटिठया . . नानादिटिठका नानाखंतिका नानाकं चिका नानादिटिठ-निस्सयनिस्सिता--(बडे गणों में चलनेवाले. विभिन्न उपदेष्टाद्यों का अनुगमन करनेवाले. विभिन्न मान्यताएँ रखनेवाले. विभिन्न ग्राचारों का पालन करनेवाले. विभिन्न रुचियोंवाले और विभिन्न ग्राध्यात्मिक मान्यताओं पर दढ विश्वास रखनेवाले) साधुगणों के तत्कालीन साहित्य में जो बहुत-से निश्चित भीर निरतर उल्लेख श्राये हैं उन्हें देखते हुए यह सोचना उचित होगा कि इस विशेषता के अकरमात सामने श्राने के कुछ जाने-पहचाने बहिरंग कारण भी है। इनमें से एक यह है कि आर्य संस्कृति के मार्गदर्शक सामृहिक रूप से जब पूर्व दिशा में बढ़े, तब वे किन्हीं ऐसी जातियों के संपर्क में आये जो किसी दूसरे ही मोपान पर लड़ी थी। इस दूसरे माध्यम से प्राप्त की गयी अमणशील साधग्रों की संस्था में, स्वभावत.. इस कारण से कछ परिवर्तन आया होगा कि वह आयों की आचार संहिता और अनुशासन के शेप भाग में घल-मिल सके. किन्त इस नवोदित संस्था की उत्तराधिकार में प्राप्त प्रवत्ति कालातर में प्रतिष्टापित मानदण्डों को नकारने के लिए विवश हुई। यहाँ तक कि ऐसे समय जब यह संस्था समाज से अलग-थलग वन-प्रांतरों या पर्वत-कदराओं में रह रही थी, उसने दशन का उपदेश घर-घर जाकर देना ब्रारभ कर दिया और परपरा से परिचित शिक्षित वर्ग से ब्रपना संपर्क न्यनगर कर लिया. जिसके फलस्वरूप विभिन्न मान्यताओं और रुचियोंवाले बद्धिजीवियों में निश्चित रूप से अभीष्ट परिवर्तन आया। उपनिषदत्तरकाल के अध्ययन के स्रोत के रूप में मान्य ग्रंथों अर्थात जैन और बीद्ध श्रागमों तथा आंशिक रूप से महाभारत में ऐसे विभिन्न चैत्यवासियो, साध्वयों और श्रमणों के विशद प्रसंग भरे पड़े है जो सब प्रकार के विषयो पर बौदिक विचार-विमर्श तथा आरिमक अनुसंधान में संलग्न रहते थे, प्रत्येक मुख्य उपदेष्टा या गणाचार्य अधिकतम गणों या शिष्यों को आकृष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहता था क्योंकि उनकी संख्या उस उपदेष्टा की योग्यता की सुचक मानी जाती थी।

ब्राह्मण-साध्युक्ति से सर्वथा भिन्न जैन मुनिसय की स्वतत्र प्रकृति ग्रीर उद्भव को भली भांति समभने में इस लबे कथानक से पर्याप्त सहायता मिलती है। अमणों का यह मार्ग सम्पूर्ण निवृत्ति (सांसारिक जीवन से पूर्णत्या पराङ्मुलना) ग्रीर समस्त ग्रनगारत्व (गृहत्यागी की श्रवस्था) तथा ग्राह्मा, सदर, अचीर्य और ब्रह्मचर्य का समन्वित रूप है। मन (मनस्), ग्रीर (काय), और वाणी (बाज्) के सब प्रकार से निरोध अथीत् त्रिगुप्ति की धारणा से साधृत्व का ग्रादर्श इस सोमा तक श्रविक निव्यर उठता है कि वह निरंतर उपवास (संलेखना) में प्रतिफलित हो जाता है, जिसका विधान इस धर्म के ग्रातिप्तन की ग्रावस्था धर्म में नहीं है। जैन साधृत्व के ऐसे ही ब्रह्मिय ग्राचारों में प्रात्नेचना प्रयत्ति अपने प्राप्तों को स्वीकारोसित और प्रतिकृत्यन ग्राह्म के परियोधन का नित्यक से उत्तिकृत्या स्थात

जैन साधृत्व का एक क्रीर अदिनीय श्राचार है, कायोत्सर्ग मुटा में तपश्चरण⊸जिसमें साधु इस प्रकार खड़ा रहना है कि उसके हाथ या भुजाएँ शारीरिक अनुभूति से असंपृक्त हो जाते हैं। यह मुद्रा, कुछ विद्वानों के अपनुसार, हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा (रेखाचित्र १) पर अर्थिकत है, जिसपर ऊपर की पंक्ति में एक साधुवन में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा है और एक बैल के पास बैठा एक गृहस्थ-श्रायक उसकी पूजा कर रहा है, और नीचे की पंक्ति में सात आकृतियाँ, तथोक्त कायोत्सर्ग मुद्रा में



रेलाचित्र !. मोहन-जो-दडो : सेललड़ी मे उकेरी मुद्रा

लड़ी हैं। इस समीकरण से हड़प्पाकाल में जैन धर्म के ब्रस्तित्व का संकेत मिलता है। ब्रस्य विद्वानों ने तथाकथित पशुपतिवाली प्रसिद्ध मुद्रा का एक तीर्थंकर (कदाचित् ऋषभताथ) से समीकरण होने का सकेत किया है। इस प्रकार के 'समीकरण' अतिम नहीं माने जा सकते जबतक कि इन मुद्राओं पर अकित लिपि को पढ नहीं लिया जाता।

अत में यह कहा जा सकता है कि पाश्वंनाथ और महाबीर द्वारा उपदिष्ट साधुत्व की परपरा निस्सदेह प्रत्यन्त प्राचीन है किन्तु अन्य अनेक भ्रमणधील साधुओं के मतों से भिन्न जैन मत की व्यवस्थिन आचार-संहिता पाश्वंनाय और महाबीर की ही देन है। जैन पुराणों में चौबीस तीर्थकरों के विभाग से यह अभीरत कि तपश्चरण के इस सिद्धांत के आर्राभिक या समकालीन भाष्यकारों का स्मरण रहे और उनकी महिमा बढ़े तथा साथ ही जैन धर्म की सनातनता स्थापित रहे। इसलिए पाबंदनाथ से पहले के तीर्थकरों की समय-सीमा की यथावत् मान्यता या उनकी ऐतिहासिकता, हमारे बर्नमान ज्ञान की परिसीमा के कारण अव्यवहार्य होगी।

मधुसूदन नरहर देखपाण्डे

### ग्रध्याय 3

# जैन धर्म का प्रसार

### महाबीर

तीर्षकर पाश्वेंनाथ और महाचीर के निर्वाण के मध्य ढाई सी वर्ष लवे अंतराल में जंन धर्म के प्रसार अथवा उसकी स्थित के विषय में प्राय: कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। 'सूत्रकृताय'। से यह प्रतीन होता है कि इस अवधि में ३६३ मत-सर्तातरों का उदय हुआ था परतु यह स्पष्ट नहीं है कि इत विचारपाओं का जैन धर्म के साथ कितना और क्या संबंध था। ऐसा प्रतीन होता है कि पाश्वेनाथ के निर्वाणीपरात उस काल में ऐसा कोई उन्लेखनीय व्यक्तित्व सामने नहीं झाया जो जैन-धर्म को पुन:सगठिन कर उसका प्रसार कर पाता।

किन्तु, महाबीर ने इस परिस्थिति में परिवर्तन ला दिया और अपने चरित्र, दूरदिशता एवं कियाशीलता के बल पर जैन धर्म को मगठित कर उन्होंने उसका प्रसार किया। महाबीर का जन्म वैद्याली के एक उपनगर कुण्डयाम में हुआ था जो अब बस्कुण्ड कहलाता है। उनकी माता प्रसिद्ध वैद्याली नगर (उत्तर विदार के वैद्याली जिल में आधुनिक बसाव) में जनमी थी। महाबीर का निर्वाण पाना में हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान पटना जिलांगर्तगत पानापुरी के साथ की जाती है। इससे प्रतीत होता है कि महाबीर विदार से धनिस्टमम रूप से सबद्ध रहे।

महाबीर का जीवनवृत्त मुर्विदित है। उन्होंने तीस वर्ष की भ्रवस्था में गृहत्याग किया था। उसके उपरांत बारह वर्ष तक तपस्या की भ्रीर तत्पश्चात् तीस वर्ष पर्यंत विहार कनके भ्रम-प्रचार किया। उनके निर्वाण की परपरामान्य निथि ईसा-पूर्व ५२७ है। वैसे कुछ विद्वान् इस निथि को ईसा-पूर्व ४६७ मानने के पक्ष में हैं।

महावीर ने तीस वर्ष के अपने धर्म-प्रचार-काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरतर भ्रमण किया। कहा जाता है कि उन्होंने भ्रनेक स्थानों का भ्रमण करके धर्म का प्रचार किया, जो इस बात काभी सूचक है कि उनका प्रभाव कितने क्षेत्रों में व्याप्त था। ये स्थान हैं: आरालवी

<sup>1</sup> क्रेन सुत्राज. सूचकताग सूच. भाग 2. मनु: हरमन जेकोबी. संक्रेड बुक्स खॉफ द ईस्ट. 45.1895. खॉक्सफोई. पृ315.टीका पृ208 तथा परवर्ती.

प्रास्ताबिक [ भाग 1

स्रथवा स्नालिभक (आवस्ती धौर राजगृह के मध्य), अस्थिकग्राम (वैद्याली से पावा जानेवाले मार्ग पर), भद्रिक (वर्तमान मृंगेर), मोगपुर (पावा धौर बैद्याली के मध्य), चपा (भागलपुर के निकट चंपानगर स्रथवा चपापुर), चौरग्यसिनवेश (बंगाल स्थित छोरेय), दवस्रुमि (सिह्भूम जिले में दल भूम), जबुसण्ड (पावापुरी के निकट), कर्जगल (संखाल परगना में कंकजोर), किशाबी (इलाहा-बाद के निकट कोसम), रादा (पित्वम बंगाल), लोहम्मला (र्राची जिले में लोहारडागा), मध्यम-पावा (पावापुरी), मलय (निर्गय-विहार), मिथिला (नेपाल की तराई स्थित जनकपुर), नालंदा (नालंदा जिला), पुरिमताल (बिहार का पुरुलिया स्थान, ग्रन्थ मतानुसार उत्तर प्रदेश का प्रयाग, इलाहाबाद), राजगृह (नालंदा जिले में राजगिर), श्रावस्ती (गोंडा-बहराइच जिलो में सहेट-महेट), सेयविया (सहेट-महेट के निकट), सिदाधंपुर (वीरभूम जिले का सिद्धनगर), गुरुभभूमि (दक्षिण-पाव्यमी में वैद्याली), सुगुमारपुर (मिरजापुर जिले में चुनार के निकट), तोसलि (पुरी जिले में घोली), बाराणसी एवं वैद्याली (बसाइ)। किनियय अनुश्रुतियों के ग्रनुसार महाबीर ने ग्रीर भी कुछ सुदूर स्थानों में विहार किया था।

उपर्युक्त स्थानों के प्रतिरिक्त, जिनकी पहचान सभव है, महाबीर में सबद्ध ऐसे भी कुछ स्थान हैं जिनकी स्थिति निष्टिचन नहीं की जा सकती। इससे इतना तो स्पष्ट है कि महाबीर ने बिहार, परिचम बंगाल के परिचमी जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में जैन धर्म-प्रचार का प्रयास किया था। प्रतारव ऐसा लगता है कि पार्थनाथ प्रीर सहाबीर दोनों के प्रभाव-क्षेत्र प्रायः प्रभिन्त रहे हैं। यह भी सभव है कि पार्थनाथ प्रीर महाबीर के प्रताराल में किसी प्रकार की कोई धार्मिक प्रशानकता रही हो जिसके कारण महाबीर ने प्रपान जीवन उसी क्षेत्र में जैन धर्म को पुनर्गिटन करने में क्यतीन कर दिया जहाँ पहले पार्थनाथ डारा धर्म-प्रमार किया जा चुका था।

महाबीर के अनुवायी पर्याप्त सल्या में रहे होंगे, यथा— बौदह हजार मुनि, छसीस हजार प्रायिकाएं तथा पाँच लाख के लगभग श्रावक-श्राविकाएं । अनेक राजा और रानियाँ, राजकुमार और राजकुमारियाँ उनके भक्त थे, किन्तु उन सब की ऐतिहासिकता प्रमाणित करना सभव नही है। इस संबंध में कुछ विद्वान् तो यहाँ तक कहते हैं कि उस काल के प्रायः सोलह महाजनपद महाबीर के प्रभाव-श्रेत्र में थे, जबकि श्री घटगे का कथन है कि 'परवर्ती जैन अनुश्रुति जिसे पर्याप्त ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त नही है, त्कालीन उत्तर-भारत के प्रायः सभी राजाओं से महाबीर का पारिवारिक सबंध बनाती है व्योंकि उनकी रानियाँ उन महाराजा चेटक की पृत्रियाँ बनायी जानी है जो महाबीर के मामा थे।

महावीर के कनिषय प्रतिद्वद्वी भी रहे प्रतीत होते हैं जितमें से एक प्रवल प्रतिद्वद्वी झाजीविक संप्रदाय का संस्थापक गोसाल संक्षलिपुत था। वह श्रावस्ती का निवासी था। परंतु उसके सुनिष्टिक्त

<sup>1</sup> घटने (ए एम). एक झांक इम्पोरियल यूनिटी. संगा: झार सी अजुमदार तथा ए डी पुसालकर. 1960. बवर्ड. ए 415. एक झाय परंपरा के अनुसार बेटक महाबीर के नाना थे.

ब्रम्याय 3 ] बैन वर्ग का प्रसार

प्रभाव-क्षेत्र का निर्णय करना दुष्कर है। यह तो सुविदित है कि झाजीविकों का झस्तित्व झशोक के समय में और उसके भी उपरान्त रहा।

महावीर के ग्यारह मुख्य शिष्य या गणघर थे जिन्होंने जैन संघ को उपयुक्त रूप में झनुशासित रखा था। ये सभी गणघर बाह्मण थे जो विहार की छोटी-छोटी बस्तियों से झाये प्रतीत होते हैं। उनमें मात्र दो गणघर राजगृह झौर मिथिला – जैसे नगरों से झाये थे। इससे यह पुनः प्रमाणित होता है कि महावीर के जीवनकाल में जैन घम का प्रसार, विस्तार पश्चिम-बंगाल झौर उत्तर प्रदेश के कछ भागों तक ही सीमित उदा।

महाबीर के संगठन-कौशल तथा उनके गणधरों की निष्ठा ने जैन संघ को सुख्यवस्थित बनाये रखा। किन्तु, महाबीर के जीवनकाल में ही बहुरय तथा जीवपएसिय नामक दो पृथक् संघ गठिन हुए बनाये जाते हैं। यद्यपि उन्हें कोई विशेष समर्थन प्राप्त हुआ नही लगता। ध्रंत में दिगबर-श्वेतांबर नामक संघभेद ही ऐसा हुआ जिसने जैन धर्म के विकास-कम, प्रसार-क्षेत्र, मुनिचर्या धौर प्रतिमा-विज्ञान को प्रभावित किया।

# महाबीरोपरांत का सहस्राव्य

दिगंबर-क्वेतांबर संघभेद के प्रसंग में ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी में दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का उल्लेख मिलता है। परंतु इसपर चर्चा करने के पूर्व हम महावीर के निर्वाणीपरांत तथा मौर्यों मे पूर्व के युग में उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रसार का लेखा-जोखा ले लें।

ईसा-पूर्व की चौथी शताब्दी में हुए नन्दों के कतिपय पूर्वजों का महाबीर के साथ कुछ संबंध रहा प्रतीत होता है। अनुश्रुति है कि महाराज सेणिय वम्भसार (विम्बियार) और उसका पुत्र कूणिय या अजातसत्त् (अजातसत्त्र) महाबीर के भक्त थे। अजातसत्त्र के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध और सहाबीर के निर्वाण हुए। किन्तु यदि महाबीर का निर्वाण ईसा-पूर्व ५२० और बुद्ध का ४८० था ४८३ या प्रदे में हुआ माने तो इस कथन को सिद्ध करने में किनाई आती है। बौद्ध अयों में इस नरेश के प्रति की गयी नित्या से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका भूकाव जैन धर्म की धोर था। यही बात उसके उत्तराधिकारी उदायी के विषय में कही जा सकती है, जिसके द्वारा पाटिलपुत्र में एक जैन मिदर का निर्माण कराया गया बताया जाता है तथा जिसके राजमहल में जैन साधुष्रों का निर्वाध रूप से आना-जाना था। यदिप पाटिलपुत्र में उक्त मिदर के प्रस्तित्व का कोई पुरातान्त्रिक साध्य उपलब्ध नहीं है तथापि यह संभावना है कि इस नरेश के समय में यह प्रसिद्ध राजधानी जैन धर्म को केव्य वन गयी थी।

उसके उत्तराधिकारी नन्द राजाओं ने भी जैन धर्म को अल्पाधिक संरक्षण प्रदान किया प्रतीत होता है। एक अनुभृति के अनुसार नवम नन्द का जैन मंत्री सगडाल सुप्रसिद्ध जैनाचार्य स्थूलभद्र का

<sup>1</sup> विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्ध: देव (एस बी). हिस्स्री **ग्रांफ जैन वॉनकिंग्म**. 1956. पूनाः पृ 8D तथा परवर्ती.

पिता था। मुद्राराक्षस नाटक में वर्णन मिलता है कि जैन साम्रुओं को राजा नन्द का विश्वास प्राप्त था। संभवनः इसीलिए बाणक्य ने नन्द को राजपद से हटाने के लिए एक जैन साम्रु की सेवाम्रों का उपयोग किया था।

साहित्यक साध्यों से कही अधिक विश्वसतीय ईसा-पूर्व प्रथम जनाव्दी (कुछ विद्वानों के अनुसार दिनीय शनाव्दी) में हुए कितन के शासक चेनिवंशीय महाराजा खारवेल के शिलालेख का साध्य उपनव्ध है। इस अभिनेल्ब के अनुसार यह नरेख अपने शासन के बारहे वर्ष में किलिंग की नीर्थकर प्रतिमा को जिसे मगध का नत्दराज लूटकर ले गया था, वापस किलिंग ले आया था। इससे प्रपट है कि नत्दों के समय नक जैन धर्म का प्रसार किलिंग देश पर्यन हो चुका था। व्यवहारभाष्य में भी राजा नोसिक का उल्लेख प्राप्त होना है जो तोसिक नगर में विराजमान एक नीर्थकर-प्रतिमा की मनीयोगपुर्वक रक्षा में दलचित्त था।

तारों के उत्तराधिकारी मीर्थवणीय राजाओं में से कई जैन धर्म के प्रश्नयदाना रहे प्रतीन होते हैं। उदाहरणार्थ एक अविष्ठल जैन प्रमुश्नि के समुसार चन्द्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ब्रोर वृद्ध मुकाब था। प्रमुश्नि है कि भद्रवाह नामक मुप्रसिद्ध जैनाचार्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में माय में द्वादक वर्षीय दुश्भिक की भविष्यवाणी की थी ब्रोर वह अपने परम शिष्य चन्द्रगुप्त के माय दक्षिण भारत की ओर विहार कर गये थे तथा यह भी कि मझाट चन्द्रगुप्त मौर्य ने सम्लेखना बत्त- पूर्वक ममाधिमरण किया था। यह कहा जा मकता है कि इस प्रसा से संबंधित शिलालेखीय साध्य मन् ६५० जितना प्राचीन है। चन्द्रगुप्त के समय में जैन मुनियों की उपस्थित के समर्थन में कुछ बिद्वान् चन्द्रगुप्त की राजवभा में माये यूनानी राजवृद्ध मेगस्थाने द्वारा किये गये श्रमणों के उल्लेख का प्रस्तृत करते है। यदि हम शिलालेख में उल्लिख कप्रमुश्नि को, इतनी परवर्ती होने पर भी, स्वीकार करते है तो उससे यह सिद्ध होना है कि दक्षिण भारत में चीथी शताब्दी ईसा-पूर्व में ही जैन धर्म का प्रमार हो चुका था।

चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी विन्दुसार के विषय मे जैन स्रोत मौन हैं। बिन्दुसार के उत्तरा-धिकारी प्रशोक के विगय में नो यह सुविदित ही है कि वह बौद्ध धर्म का प्रवल पक्षधर था। कदाधित् इसीलिए, जैन स्रोत प्रशोक के विषय में पूर्णनया मौन हैं। कुछ विद्वान् प्रशोक की प्रहिसाधालन विषयक विज्ञाप्ति में प्रति सर्वधर्म-समभाव की धोषणा में प्रावश्यकता से प्रधिक प्रश्नं निकालने की वेष्टा करते है। ये तो मात्र प्रशोक की नैनिक उदारता धौर सहिष्णुता की भावना के परिचायक हैं, क्योंकि उसने ये प्रादेश प्रसारित किये थे कि बाह्मणीं, श्रमणो, निर्वश्रों और ग्राजीविकों को उचित सम्मान ग्रीर सुरक्षा प्रदान की जाये।

किन्तु, जैन ग्रंथ अशोक के पुत्र कुणाल के विषय में, जो उज्जयिनी प्रदेश का राज्यपाल था, अधिक विशद विवरण देते हैं। बाद के वर्षों में उसने भ्रपने पिता भ्रष्योक को प्रसन्त करके उनसे यह

<sup>!</sup> ऐपीप्राफिया कर्नाटिका. 2. सशोधित संस्करण. 1923. पू 6-7. इंस्किप्शन 31.

भव्याय 3 ] अंत धर्म का प्रसार

प्रार्थना की थीं कि राज्य उसे दे दिया जाये। कहा जाता है कि घशोक ने कुणाल के पुत्र सम्प्रति को मध्य भारत स्थित उज्जैन में अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा नियुक्त किया था ग्रीर कुणाल ने कालांतर में समूचे दक्षिणापथ को विजित कर लिया था। ग्रशोक की मृत्यु के उपरांत सम्प्रति उज्जैन पर श्रीर दशरथ पाटलिपुत्र पर शासनारूढ रहे प्रतीत होने हैं।

सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रसार में प्रभूत योग दिया । साहित्यिक साध्यों के धनुसार वह धार्य मुह्म्ति का शिष्य था धौर जैन साबुधों को भोजन एवं वस्त्र प्रदान करना था । यदि यह सत्य है तो इसका ध्रयं है कि ईसा-पूर्व नीसरी शताब्दी के ध्रत तक जेन धर्म मध्य प्रदेश में प्रसार पा चुका था । सम्प्रति को उज्जैन प्रान में जैन पर्वों के भानते तथा जिन-प्रतिमा-पूर्वोत्सव करने का श्रेय दिया जाना है । वृहत्-कल्पसूत्र-भाष्यों के धनुसार उसने धन्द (धौध्र), दिमल (द्रविड), महर्रष्ट (महाराष्ट्र) ध्रीर कुडक (कीड्य) प्रदेशों को जैन साध्यों के विद्वार के लिए सुरक्षित बना दिया था ।

मीयंकाल में जैन धर्म का जन-साधारण पर प्रभाव था, इसका समर्थन पटना के निकटवर्ती लोहानीपुर से प्राप्त जिन-बिम्ब के घड से भी होता है। यद्यपि सम्प्रति को छनेक जैन मदिरों के निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है परनु झाज इन मदिरों का कोई भी घनशेष प्राप्त नहीं है जो इस तथ्य की पूर्तिट कर सके।

प्रथम शानाब्दी ईसा-पूर्व के किलग-नरेश चेतिवशीय खारवेल का उल्लेल हम पहलं (पृष्ट २६) कर चुंक है, जो उस किलग-जिन-विम्ब को पुनः अपनी राजधानी (किलग) में ले आया था जिसे लुटकर नरदराज मगध ले गया था। उड़ीसा में भुवनेश्वर की निकटवर्नी पहाड़ियों में स्थित हाथीपुका में प्राप्त खारवेल का शिलालेल जैन धर्म के विषय में भी प्रसगत रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। यह शिलालेल अर्हेतों एव सिद्धों की वदना में प्रारम होना है और यह भी सूचित करना है कि बारवेल ने चौसट-प्रक्षित सिर्माणों को मकलित कराया था जो मौर्यकाल में नष्ट हो गये थे। इससे स्पट है कि लारवेल जैन धर्म के साथ सिन्ध रूप से मबद था।

जैमा कि पहले कहा जा चुका है (पृष्ट २४), जैन धर्म के समस्त निन्हुवों (भिन्न मत-सप्रदाय) में दिगवर-द्वेतावर मतभेद ही गभीरतम था क्योंकि इसी के कारण जैन धर्म स्थायी रूप से दो ब्राम्नायों में विभक्त हो गया। उक्त मतभेद के जन्म के विषय में दिगवर एव द्वेतावरो हारा दिये गये कथानकों के विस्तार में जाना यहाँ प्रधिक समीचीन नही है, मात्र इतना कहना पर्याप्त होगा कि दिगवर-द्वाप्नाय के ब्रानुसार चन्द्रगुप्त मौये के शास्त्रकाल मे द्वादवर्षीय दुर्भिक्ष ने जैन मुनिसंघ के एक भाग को भ्राचार्य भठवाड़ के नेतृत्व में दक्षिण-भारत की थ्रोर विहार कर जाने के लिए विवश्व किया और जो मुनि मगध में ही रह गये थे उन्हें खण्डवस्त्र वारण करने की छूट दे दी गयी। ये श्रद्धं-कालक मुनि ही देवेतावरों के पूर्व रूप थे। इसके विपरीत घेवेतावरों का कहना है कि शिव-

<sup>1</sup> बृहत्-कल्पसूत्र-भाष्य. 3. 3275-89.

भूति नामक साधु ने कोध के भ्रावेश में नगत्व स्वीकार किया था। श्रतएव इन सांप्रदायिक कथनों को स्वीकार करने की अपेक्षा यह कहना ग्रधिक निरापद होगा कि उस काल में ऐसे दो वर्गों का अस्तित्व था, जिनमें से एक स्थितिपालक या शुद्धाचारी था जो नगता पर बल देता था श्रीर इसरा शारीरिक कप से वृद्ध तथा प्रक्षम जेन साधुओं का वर्ग था जो पहले वर्ग के दिगंबरत्व का समर्थक नहीं था। कालांतर में यही शुद्धाचारी (जिनकल्पी) शौर शिथिताचारी (स्थितरुक्पी) साधु कमशः दिगंबर और इवेताबर सरायों के रूप में प्रतिफलित हो गये होंगे। जो भी हो, यह बात युक्तियुक्त प्रतीत होती है कि इन दोनो सप्रदायों के मध्य मतभेद धीरे-धीरे बढ़ते गये, जो ईसा की दूसरी शताब्दी के लगभग प्रत तक रूढ़ हो गये।

उज्जैन से भ्रागे के भारत के परिचमी भाग ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी में ही जैन धर्म के प्रभाव में भ्रा गये प्रतीत होते हैं। साहित्यक अनुश्रुतियों के अनुसार सम्प्रित मौयें के भाई सालिशुक ने सौराष्ट्र! में जैन धर्म के प्रसार में योग दिया। गुजरात-काठियाचाड़ के साथ जैन धर्म का परपरागत संबध बाईसवं तीर्थकर नेमिनाथ के समय तक पहुँचता है जिन्होंने काठियाचाड़ में मुनिदीक्षा ली थी। दे इस प्रकार प्राय: ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी तक कॉलग, अवन्ति और सौराष्ट्र जैन धर्म के प्रभाव में आ गये प्रतीत होते हैं।

उत्तरकालीन जैन साहित्य में प्रतिष्ठान — उत्तरी दक्षिणापय में स्थित वर्तमान पैठन — में शासन करनेवाले सातवाहनवशी नरेश सालाहण या शालिवाहन से संबंधित कथानक प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। कालकावार्य ने, जिनका पौराणिक संबंध पश्चिमी भारत के शक शासक के साथ रहा या, शालिवाहन से भी सपर्क किया बताया जाता है। हाल ही में प्रो० सांकलिया ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी के लगभग के एक धिनालेख को प्रकाश में लाये हैं, जिसका प्रारभ, उनके श्रनुसार, एक जैन मत्र के साथ होता है। है तथापक संबंधों के प्रमाण श्रत्यल्य ही है।

मुदूर दक्षिण में सिहनन्दिन् द्वारा ईसा की दूसरी शताब्दी के लगभग गंग राज्य की स्थापना के साथ-साथ जैन धर्म ने वस्तुन: राष्ट्र-धर्म का रूप प्राप्त कर लिया था। कोंगुणिवर्मन, अविनीत तथा शिवमार जैसे राजा तथा उनके उत्तराधिकारी भी जैन धर्म के परम उपासक थे, जिन्होने जैन मदिरों, मठों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अनुदान दिये थे।

<sup>।</sup> जर्नल झॉफ व विहार ऐण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी. 16; 1930; 29-31.

<sup>2</sup> इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वाटलीं. 16; 1940; 314.

<sup>3</sup> स्वाध्याय (गुजराती जनंत), बड़ौदा.7,4; 419 तथा परवर्ती.

<sup>4</sup> प्रयंगर (के) नथा राव (ए.म.). स्टडील इन साउच इंग्डियन वीनिक्स. 1922. मद्राल. प् 110-11./ विस्तृत विवरण के लिए इंटडण : कृष्णराव (ए.म. वी). मंगाल क्रॉफ लक्काड. 1936. मद्रास. प् 204-05.

ब्राच्याय 3 ] श्रीन वर्ग का प्रसार

गंग राजाघों की भौति कदम्ब राजा (चौथी शती ई० से) भी जैन धर्म के संरक्षक थे। काकुत्स्यवमंन, मृगेशवमंन, रिवयमंन एवम् देववमंन के शासनकालों के शिलालेख कदम्ब राज्य में जैन धर्म की लोकप्रियता के साक्षी हैं। इन अभिलेखों में क्वेतपटों, निग्रंथों तथा कुर्वकों (नग्न तपस्वियों) के उल्लेख हैं जो कि विभिन्न साधुसधों में संगठित रहे प्रतीत होते हैं। ये अभिलेख देव-प्रतिमाधों की घृत-पूजा जैसी कतिपय प्रथाधों का भी उल्लेख करते हैं।

ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे विदित होता है कि सुदूर दक्षिण के कितपय चेरवंशीय नरेश भी जैन म्याचार्यों के संरक्षक रहे थे। <sup>2</sup> गुएरिनॉट ने चोल शासनकाल के कुछ शिलालेखों का विवरण दिया है जिनमें जैन संस्थाओं के लिए भूमि प्रदान किये जाने का उल्लेख मिलता है। <sup>3</sup>

अब हम पुन: मध्य एवं उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रसार की स्थिति पर विचार करेंगे।

ऐसी अनुभूति है कि ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी के नगभग उज्जैन में सुप्रसिद्ध विकमादित्य का उदय हुआ।

था जिसे प्रसिद्ध जेनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। 'प्रसिद्ध कालकाचार्य
कथानक से विदित होता है कि किस प्रकार उक्त आचार्य ने पश्चिम भीर सध्यभारत में शकराज
का प्रवेश कराया था। इस प्रकार इस प्रतीत होता है कि मध्य भारत और दक्षिणापथ में, जहाँ
जैन धर्म का प्रथम सपर्व सभवतः चन्द्रगुत्त मीर्य के शासनकाल में हुआ था, जैन धर्म की प्रवृत्ति

किन्ही अंगों में वनी रही। इसका समर्थन हाल ही में पूना जिले में प्राप्त ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी के
एक जैन गुफा-शिलालेख से होता है। 5

उत्तर भारत में मथुरा जैन धर्म का महान् केन्द्र था। जैन स्तूप के अवशेष तथा साथ में प्राप्त शिलालेख, जिनमें से कुछ ईसा-पूर्व दितीय शताब्दी तक के हैं, मथुरा क्षेत्र में जैन धर्म की सपन्न स्थिति की सूचना देते हैं। मथुरा स्थित कंकाली टीले के उत्खनन से इंट-निर्मित स्तूप के अवशेष, तीर्थकरों की प्रतिमाएँ, उनके जीवन की घटनाओं के प्रकन से युक्त भूतिबंड, भ्रायागपट, तोरण तथा विदिका-स्त भ्रादि प्रकाश में आये हैं जी अधिकांशतः कुषाणकालीन हैं। व्यवहारभाष्य (४,२७) के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि मथुरा में एक रत्नबद्ति स्तूप था तथा मथुरानिवासी जैन धर्म के अनु-यायी थे भ्रीर वे प्रपन्ने घरों में तीर्थकर प्रतिमाओं की पूजा करते थे।

मधुरा से प्राप्त ये साक्ष्य जैन धर्म के विकास के इतिहास में प्रत्यत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रनेकानेक शिलालेख यह तथ्य प्रकट करते हैं कि तत्कालीन समाज के व्यापारी तथा निम्न वर्ग के व्यक्ति बहुत

<sup>1</sup> विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्यः मोरेस (जॉर्ज एम). कवम्बकुल. 1931. बम्बई. पृ 254-55.

<sup>2</sup> जैन एण्टीक्वेरी. 12, 2; 1946-47; 74.

<sup>3</sup> गुएरिनॉट (ए). रिपरटॉयर व ऐपीम्नाफिए चैन. 1908. पेरिस. सल्या 167,171 तथा 478.

<sup>4</sup> क्लाट(जाहन्स). इण्डियन एण्टीक्वेरी. 11; 1882; 247 श्रीर 251.

<sup>5</sup> यह सूचना प्रोफेसर एच डी माकनिया के सौजन्य से प्राप्त हुई है.

बड़ी संख्या में जैन धर्मानुयायों थे, क्योंकि दान देनेवालों में कोषाध्यक्ष, गंधी, धानुकर्मी (लुहार, ठड़ेरे ख्रादि), गोष्ठियों के सदस्य, धाम-प्रमुख, सार्थवाहों की पत्नियाँ, व्यापारी, नर्तकों की पत्नियाँ, स्वर्णकार नथा गणिका जैसे वर्गों के व्यक्तित मिलित थे। इन शिलानेकों में विभिन्न गणों, कुनों धालाखों तथा संभागों का भी उल्लेख है जिनसे जात होना है कि जैनसंघ सुगठित एवं सुव्यवस्थित था। नीथकरों की खनेक प्रनिस्माकों की प्राणिन से यह भी मिद्ध होता है कि इस काल तक मूर्तिपूजा पूर्णक्षेण स्थापिन एवं प्रचलित हो चुकी थी।

ईसा सन् की प्रारंभिक शताब्दियों में सौराष्ट्र में जैन धर्म की प्रवृत्ति का श्रनुमान, कुछ विद्वानों के श्रनुसान, जूलाविद्व के निकट बाबा-प्यारा मठ में पाये गये जैन-प्रनीकों से लगाया जा सकता है ।? किन्तु यह माध्य पूर्णनया विक्वामप्रद नहीं है। क्षत्रप शासक जयदामन के पौत्र के जुनागठबाल प्रात्त से कि व्याप्त हुआ है, जो वस्तृत, एक जैन पारिभाषिक शब्द है। इससे विदित होता है कि काठियावाड में जैन धर्म का अस्तित्व कम से कम ईसा सन् की प्राथमिक शताब्वियों ने रहा है। प्रोफ्तेमर साक्षलिया ने इस सबध में वर्तमान राजकोट जिलातगृत गोंडल से प्राप्त नीर्थकर-प्रतिमाधों का उल्लेख किया है। जितका समय वह सन् ३०० के लगभग निर्धारित करते हैं। उनमे प्रापे की शताब्दियों में गुजरात में जैन धर्म का प्रवल प्रभाव रहा, यह इस बात सं स्पाट की कि वस्त में दो सम्मेलन (संगीतियां) आयोजित हुए थे, जिनमें से प्रथम वौधी शताब्दी में तथा दिलीय पोंची बातब्दी में हुए बताये जाते है, किन्तु उन सम्मेलनों की तिथियों के विषय मं मत्रिय नहीं है।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि ईसा मन् के ब्रारभ होने तक तथा उसकी प्रारंभिक श्रताब्दियों में जैन धर्म का कार्यक्षेत्र पूर्वी भारत से मध्य एवं पश्चिम भारत की ब्रोर स्थानांतरित हो गया था।

उत्तर भारत में कुषाणां के पतनीपरात गुप्त-शामकों ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुजीबित एवं संगठित करने में सहायता दी। तथापि यह मानना सदोप होगा कि उस काल में जैन धर्म का गत्य-वरोध हुमा। यद्यपि गुप्त-शासक मूलत बैप्णव थे तथापि उन्होंने उल्लेखनीय धार्मिक सहिष्णुता का पिचय दिया। म्रव यह विदित है कि प्रारोभक गुप्त-शासक रामगुष्त के समय में तीर्थकर-प्रतिमान्नों

देव, पूर्वोक्त, पृ 101.

<sup>2</sup> वर्जेस (जेम्म), रिपोर्ट फ्रॉन हि एंटीहिकटोच जॉफ काठियावाइ ऐच्ड कच्छ, आहं यॉलॉजिकन मर्वे फ्रॉफ बेस्टर्न टिश्या, त्य इपीरियन भीरीज. 1876. नदन. / माकनिया (एव डी). शावं यांसीजी साँक पुत्रसात. 1941. बार्न्ड, प 47-53.

<sup>3</sup> ऐपीम्राफिया इव्डिका. 16, 1921-22; 239.

<sup>4</sup> साकन्तिया, पूर्वोक्त, 1941, पृ 233.

भ्रष्याय 3 ] जैन धर्म का प्रसार

की प्रतिष्ठा हुई थी। कुमारगुप्त के शासनकाल में उत्कीर्ण उदयिगिर गुफा के शिलालेल में पाइबंताथ की प्रतिष्ठाएता का उल्लेख मिलता है। मथुरा के एक शिलालेल में एक शासिका द्वारा कोड्डियगण के अपने गुरु के उपदेश में एक प्रतिमा की स्थापना कराये जाने का उल्लेख है। कुमारगुप्त के उतरा-धिकानी स्कंदगुप्त के शासनकाल से भी संबंधित इस प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है। कहाऊँ स्तंभ के लेल में, जो कि सन् ४६०-६१ का है, मद्र नामक व्यक्ति द्वारा पाँच तीर्थकर मूतियों की प्रतिष्ठापना का वर्णन है। इस यद-तब विलये साक्ष्यों में उस विवरण को भी सम्मित्त किया जा सकता है जो कि वांलादेश में पहांबुए से प्राप्त ताझपत्र पर उत्कीर्ण है और बुधपुप्त के शासनकाल का है। उत्समें एक ब्राह्मण दपति द्वारा एक जैन विहार की थ्रावश्यकताओं की समूर्ति के लिए भूमि-दान का उल्लेख है।

इस संदर्भ में हैवेल का यह कथन उद्धरणीय है कि : भुग्न सम्राटों की राजधानी ब्राह्मण सम्कृति का केद बन गयो थी, किन्तु जन-सामान्य प्रपने पूर्वजो की धार्मिक परपाणों का ही पालन करना था, धीर भारत के अधिकाश भागों में बौद्ध गव जैन विहार सार्वजनिक विद्यालयों एवं विदय-विद्यालयों के रूप में कार्य कर रहे थे। 5

# परवर्ती इतिहास

उत्तर भारन में गुप्त-साम्राज्य के पननोपरात हर्षवर्धन के राज्यारभ तक का इतिहास धूमिल-मा है। यद्यपि हर्ष का बौद्ध धर्म से घीनट सबध या, तथापि जैसा कि जैन गृहस्थों द्वारा विहार के जैन मस्थानो को दिये गये दानों से ज्ञात होता है, जैन धर्म ने इस काल में प्रपना अस्तित्व बनाये रखा। यो उसकी स्थिति दुवंल ही रही। 6 हर्ष के परवर्ती काल में जैन धर्म ने राजपूताना, गुजरात स्रीर मध्य भारन में प्रसार पाया।

दंबगढ से प्राप्त प्रतीहारकालीन कतिपय शिलालेख सन् ८६२ के लगभग वहाँ एक स्तभ के स्थापित किये जाने का उल्लेख करते हैं। देवगढ में जैन मदिरो के एक समूह के खबरोप तथा बडी

<sup>1</sup> पनीट (जे एफ). इंक्सिपसन्स झाँफ वि झालीं गुप्ता किंग्स. कोर्पम इ क्लिप्सनम इण्डिकेरम. 3. 1888. कलकत्ता.प 258.

<sup>2</sup> ऐपीग्राफिया इण्डिका 2; 1894; 210

<sup>3</sup> फ्लीट, पूर्वोक्त, पू 66-67.

<sup>4</sup> ऐवीग्राफिया इव्डिका 20, 1929-30; 59.

<sup>5</sup> उद्धररा . देव, पूर्वोक्त, पृ 104.

<sup>6</sup> म्लासेनेप (एच वी). **डेर जैनिक्सस** (मुजराती ग्रनुवाद). पृ 46.

संस्था में तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। जोधपुर के निकट ग्रोसिया स प्राप्त बत्सराज (७७६-६१२) के शासनकाल के एक ग्रन्य शिलालेख में एक जैन मंदिर के निर्माण का विवरण है। इससे ज्ञात होता है कि प्रतीहारों के शासनकाल में जैन धर्म सिक्य रहा, यद्यपि उसके वैभव के दिन बीत चुके थे।

नौवी शताब्दी से बुंदेललण्ड क्षेत्र के शासक चंदेल राजाओं के समय में जैन धर्म अपने लुप्त वैभव को पुन. प्राप्त करता हुमा प्रतीत होता है। लजुराहों में भ्रादिनाय और पावंताय के भव्य मंदिर तथा यंटाई मंदिर के म्रवदोव इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि इस क्षेत्र में जैन धर्म के म्रनुप्रायी विशाल सख्या में थे। थंगराज, मदनवर्मन और परमाहिन के शासनकालों के भी जैन धर्मिक शिला-लंख उपलब्ध हैं। वास्तु-स्मारकों तथा मृतियों के म्रवदोध तथा शिलालेल यह सिद्ध करते हैं कि नौवी से बारहवीं शताब्दी के मध्य महोवा, लजुराहो, तथा मन्य स्थान जैन धर्म के महानू केन्द्र थे।

हैहयों (नौवी से तेरहवी शताब्दी) परमारों (लगभग दसवी से तेरहवीं शताब्दी), कच्छपघातों, (लगभग सन् ६४० से ११२४) धौर गाहड़बाल राजाओं के (लगभग १०७४ से सन् १२००) के शासनकालों में मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भागों में जैन धर्म का ब्यापक प्रभाव रहा जैसा कि इत क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर पाये गये धनेकानेक शिवालेखों, प्रतिमाओं और भन्म मंदिरों से समर्थित होता है। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दियों में मालवा के कुछ परमार राजाब्रो, यथा सिश्चराज, मुञ्ज, भोज धौर जयसिह ने धनेकानेक प्रसिद्ध जैन विद्वानों एव साहित्यकारों को प्रथम प्रदान किया था। ख्राक्षाधर जैसे कुछ धन्य लक्धप्रतिषठ जैन विद्वानों एव साहित्यकारों को प्रथम प्रदान किया था। ख्राक्षाधर जैसे कुछ धन्य लक्ध्यतिषठ जैन विद्वान इसी वंदा के तरेश प्रजुन वर्मन के प्रथम में पल्लित हुए। परमारों के राज्य में कई जैन उच्च पदों पर भी आसीन थे।

मध्यकालीन गुजरान में राष्ट्रकृटों (सन् ७३३-६७४) के, और विशेषकर <u>चौजुन्यों (सन् १४०-१५६६) के शासनकालों में</u> जैन धर्म को प्रभूत उत्कर्ष प्राप्त हुस्रा। राष्ट्रकृट-कालीन कुछ ताझ पत्रों में जैन संघ के कई समुदायों के झिंतरत का उत्कर्ण है; उदाहरणार्थ, कर्कराज सुवर्णवर्ष के सन् स्टाश के एक ताझ-पत्र-वेल में सेनसंघ और मुलसच की विवामानता का तथा नागसारिका (बर्तमान नवतारी) में स्थित एक जैन मंदिर एवं जैन विहार का उत्कल्ल है। 3

चौलुक्य नरेशो के शासनकाल में श्वेतांबर जैन संप्रदाय ने गुजरात में प्रपना दृढ़ प्रभाव स्थापिन कर लिया था। इस वंश का शासक भीमदेव उनका सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रश्नयदाता था।

मार्च वालाँजिकल सर्वे ग्रांक इण्डिया रिपोर्ट्स. 10. संपा : एलेक्जेडर कर्नियम. 1880. कलकत्ता. पृ 100-01

<sup>2</sup> बार्ग यालाँजिकल लग्नें बांक इण्डिया, बेस्टर्न लॉकल. त्रोग्नेस रिपोर्ट, 1906-07. पू 15 तथा ब्रार्ग वालाँजिकल सर्वे बांक इण्डिया. एन्छल रिपोर्ट, 1908-9. पू 108.

<sup>3</sup> एपीग्राफिया इण्डिका. 21; 1931-32; 136-144.

क्रम्याय 3 ] जैन वर्ग का प्रसार

यद्यपि वह भैव मतावलवी या तथापि उसने भंत्री विमल को म्राम्नू पर्वत पर प्रसिद्ध विमलवसही मंदिर के निर्माण कराने की म्रनुमति प्रदान की थी। विश्वास किया जाता है कि राजा जयसिह की सुप्रसिद्ध जैन म्राचार्य हेमचन्द्र से घनिष्ठ मैत्री थी। इस काल में श्वेतावर भीर दिगवर म्राचार्यों के मध्य शास्त्रार्थ भी होते थे।

जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल ने पालिताना, गिरनार ग्रौर तारंगा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था तथा विशेष दिनों में पशु-बध पर भी प्रतिबंध लगाया था। यह कहना ग्रातिशयोक्ति न होगा कि कुमारपाल के प्रयास के फलस्वरूप गुजरात के निवासी ग्राज पर्यंत भी शाकाहारी है।

कुमारपाल के उपरांत जैन धर्म के प्रति तीत्र प्रतिक्रिया हुई धौर कहा जाता है कि उसके उत्तराधिकारी ने कुछ जैन मंदिरों को भी ध्वस्त करा दिया था। किन्तु राजकीय संरक्षण के समाप्त हो जाने पर भी प्रतीत होता है कि जैन धर्म को जैन भंत्रियों, ध्वापारियों एव जन-साधारण का बहुत सपोपण और समर्थन मिलता रहा। आबू, गिरनार और शत्रुज्य पर्वतों के मंदिरों का निर्माण <u>वर्षेते राजाओं के मंत्रियों हारा कराया गया था।</u> इस काल के अनेक प्रभित्तेल माक्षी है कि इस समय जैन धर्म को ध्यापक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था।

मध्यकालीन राजपूताने के शासक त्रशो द्वारा जैन धर्म को प्रदत्त राज्याक्षय का साक्ष्य इस काल के जैनों की दान-प्रशस्तियों से प्राप्त होता है। मध्यकाल में पश्चिम भारत मे जैन धर्म को जो प्रोत्साहन प्राप्त हुम्रा उसने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जिसके परिणामस्वरूप गुजरात ग्रौर राजस्थान में ग्राज भी पर्याप्त संख्या में जैन धर्मानुषायी विद्यमान हैं।

पूर्ववर्ती शताब्दियों में दक्षिणापथ में जैन धर्म के प्रसार का जो म्रल्प एव म्रस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त है, उसकी म्रपेक्षा वादामी के चालुक्यों (सन् ५३५-७५७) के काल में जैनधर्म की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुम्रा। सातवी शताब्दी में यहां जैन धर्म की समुद्ध स्थिति का परिचय म्रनेक शिलालेखीय साक्ष्यों से प्राप्त होता है। कोल्हागुर से प्राप्त तालाक्ष-पत्रों और बीजापुर जिलानंतर ऐहोले, धारवाड़ जिलातंग्रंत लक्ष्मेश्वर भ्रीर बहुर से प्राप्त शिलालेखों में जैन मंदिरों के निर्माण तथा उनकी व्यवस्था के लिए भूमि के मनुशान दिये जाने के उल्लेख मिलते है। इसके मितिरक्त इस म्रविध में बादामी, ऐहीले एव धाराधिव की गुफाओं में पायी गयी जैन प्रतिमाएं भ्रीर प्रतीक दक्षिणापथ में जैन धर्म की उपस्थिति की सूचक है।

मान्यसेट के राष्ट्रकूटों (सन् ७३३-६७४) के शासनकाल में जैन घर्म को राज्याश्रय भी प्राप्त रहा प्रतीत होता है। इस वदा के कई राजाश्रों का जैन घर्म के प्रति ग्रन्यत मुकाव रहा।² यह

<sup>।</sup> देव, पूर्वोक्ल, पृ116-17.

<sup>2</sup> अल्तेकर (अनन्त सदाशिव). राष्ट्रकृद्स एण्ड देवर टाइम्स. 1934. पूना. प् 272-74

भी कहा जाता है कि जिनसेन, श्रमोघवर्ष (सन् ६१४-७६) के गुरु थे। उसके उत्तराधिकारियों कृष्ण-द्वितीय (सन् ६७६-६१४), इंद्र-नृतीय (लगभग सन् ६१४-२२) तथा इंद्र-वतुर्ष (लगभग मन् ६७३-६२) ने जैन घर्म को प्रपना प्रश्रय दिया नथा जैन मंदिरों के लिए श्रनुदान दिये थे। यह भी प्रतीत होता है कि राष्ट्रकहों के सामत, यथा सौंदत्ति के रट्ट, भी जैन घर्म के प्रश्रयदाता थे। एलोरा की जैन गुफाएं, जिनके निर्माण का समय राष्ट्रकृट-काल निर्धारित किया जा सकता है, दक्षिणापय में जैन घर्म की संपन्न स्थिति के साध्य प्रस्तुत करती हैं।

ग्रामे चलकर जैन धर्म को कल्याणी के चालुक्यों (सन् ६७२-१२००), देविगिरि के यादवों (सन् ११८७-१३१८) नथा धिलाहारों (सन् ६१०-१२६०) के शासनकालों में ग्रीर ग्रिधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुया प्रतीत होना है। इस तथ्य का समर्थन महाराष्ट्र के दक्षिणवर्ती जिलों तथा कर्नाटक के विभिन्न भागों से प्राप्त अनेक अभिलेखों से होता है। कल्याणी के चालुक्यों के बीस से प्रधिक श्राभलेख उपलब्ध हैं जो दसवी से लेकर बारहवीं शताब्दी नक के है और अधिकांशत: वेलगाँव, धारवाइ और बीजापुर जिलों में पाये गये हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में जैन धर्म के अस्तित्व का साध्य प्रस्तुत करते के अतिरत्व का साध्य प्रस्तुत करते के अतिरत्व का साध्य प्रस्तुत करते हैं कि इस क्षेत्र में पैन चर्म के उत्तहरण के लिए, ये अभिलेख सिद्ध करते हैं कि इस क्षेत्र में दैगवर जैन धर्म का उत्कर्ण था; केवल शासकवर्ग ही नहीं, प्रिष्तु जनताधारण भी जैन धर्म के प्रति उदार थे; और विभिन्न संस्थानों को दिये गये विपुन्त भूमि-

कलचुरियों के शासनकाल में (ग्यारहवी से तेरहवीं शताब्दी के प्रारभ तक), विशेषकर बिज्जल (सन् ११४६-१९६०) के समय में, जैन घमं को दुविनों का सामना करना पड़ा। तथापि कतिपय विलालेखों से ज्ञात होता है कि शैंबों द्वारा किये उत्पोदन के होते हुए भी जैन घमं किसी प्रकार का जीवित बनाये रख सका और यादवों के शासनकाल (सन् १९६७-१३१८) में प्रपने प्रस्तित्व की समुचित रक्षा में सफल रहा। कोल्हापुर से प्राप्त कुछ शिलालेखों से ज्ञात होता है कि जैन धमं की ऐसी ही स्थित शिलाहारों के शासनकाल में भी रही।

जैन आचार्यों को दिये गये दानों का उल्लेख करनेवाले कितपय राज्यादेशों से यह प्रमाणित होता है कि पूर्वी चालुक्यों (सन् ६२४-१२७१) के राज्य में जैन धर्म प्रचलित था। वेंकटरमन्य्या का कथन है कि जैन साधु अत्यंत सिक्र्य थे। देश भर की ध्वस्त बस्तियों में प्राप्त परित्यक्त प्रतिमार्ग् सूचित करती है कि वहाँ कभी अनिगनत जैन संस्थान रहे थे। पूर्वी चालुक्य राजाओं ध्रीर उनके प्रजाजनों के स्रमेक स्थिनलों में बसदियों एवं मंदिरों के निर्माण कराये जाने तथा उनके परिपालन के निए भूमि एवं धन-दान के विवरण प्राप्त हैं।

<sup>1</sup> देव, पूर्वोक्न, पृ 121-22.

<sup>2</sup> वैकटरमनस्या (एन). ईस्ट्रेन चालुक्याज आँफ बेंगी: 1950. मद्रास. पृ 288-89.

क्षध्याय 3 ] जैन भर्म का प्रसार

यही स्थिति होयसलों (सन् ११०६-१३४३) के झासनकाल में थी। इस राज्यवंश की स्थापना का श्रेय ही एक जैन मुनि को दिया जाता है। बनाया जाता है कि जैन घम एक लबी सर्वाध तक निष्किय रहा था, उसे साचार्य गोपीनदि ने उसी प्रकार संपक्ष एवं प्रतिष्ठित बना दिया था जैसा वह गगों के झासनकाल में था। यह माना जाता है कि इस वश के बीर बल्लाल-प्रथम (मन् १९०१-०६) तथा नरीसह-नृतीय (सन्१२६३-९१) जैसे कई राजाओं के जैन घम के साथ घनिष्ठ संबध थे।

मुदूर दक्षिण में कुमारिल, शंकराचार्य तथा माणिक वाचकार जैसे ब्राह्मण धर्म के नेताओं का उदय होने पर भी काली और मदुरा जैनों के मुदूब गढ़ बने रहें । उत्पान-पतन की इस परिवर्तनशील प्रिक्तमा में भी सुदूर दक्षिण और दिलाणपय सदैव दिगंवर जैन व मं के गढ़ रहे। परतृ हममें मदेह नहीं कि दीव घर्म के प्रवत्त विरोध का सामना करने के कारण प्राठवी शताब्दी के लगभग जैन धर्म का प्रभाव धिषिल हो गया था। अप्पर और संवत्दार नामक शैव मंत्रों के प्रभावाधीन पत्नव (चीधी से दसवी शताब्दी), तथा पाण्ड्य (लगभग नीसरी शताब्दी में १२० ईसवी) राजाधों ने जैनों का अत्योइन किया। शैर्षकालोपरांत विजयनगर और नायक शासको के काल में जैनों का शैवों एन वैष्णवों के साथ समग्रीता हुया, उदाहरणार्थ, वैलूर के वेंकटाद्रि नायक के धामनकाल के मन् १६३३ ई० के एक विश्वाल में हेनिवडु में एक जैन डारा शिवलिंग का उच्छेद करने का उन्तेल है। परिणामस्वरूप एक माप्रदायिक उपद्रव हुया, जिमका निपटारा इस प्रकार हुया कि वहाँ पहले शैवविधि से ।

मुसलमानों के भ्रागमन के फलस्वरूप भारत के सभी धर्मों को श्राधात सहना पड़ा। इसमें जैन धर्म प्रपवाद नहीं था। तथापि कई ऐसे उदाहरण है जब किन्ही-किन्ही जैन भ्राचायों ने व्यक्तिगत रूप से किसी-किसी मुसलमान शासक को प्रभावित किया, यद्याप ऐसे उदाहरण गिने-चूने ही हैं। उदाहरणार्थ, गृह कहा जाना है कि मुहस्मद गौरी ने एक दिगवर मुनि का सम्मान किया था। यह भी कहा जान है कि भ्रवाउद्दीन सिलजी जैसे प्रवल प्रतापी शासक ने भी जैन भ्राचायों के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। मुगल सम्भाद भक्तवर को भ्राचायों के प्रति सम्मान व्यक्त किया था। मुगल सम्भाद भक्तवर को भ्राचायों हो रिजय ने प्रभावित किया था और उन्हीं के उपवेश से उसने कई जैन नीथों के निकट पण्-चय पर प्रतिवय लगा दिया था नथा उन नीयों को कर से भी मुक्त कर दिया था। कुछ ऐसे भी साक्य उपलब्ध है जिनसे जान होता है कि जहागीर ने भी कुछ जैन भ्राचायों को प्रश्रय दिया था यद्यपि उसके द्वारा एक जैन श्राधकारी को देवित भी होना

एयोद्राफिया कर्नोटिका. 2. 1923. इन्किच्चन 69. पू 31 घीर 34. इस बंश की स्थापना का श्रेय कहीं. कहीं मुद्रन वर्धमान नामक जैन मुनि को दिया गया है: मानेनोरे (बी ए). निजीवल जैनिस्म विद स्पेशक रैकरेंस टूड विजयनगर एम्पायर. बंबर्ड पू 64-68.

<sup>2</sup> एपीग्राफिया कर्नाटिका. 5 1902 बैलूर तालुक. इंस्क्रियान 128. पृ 192.

पड़ाथा।1

भारत में मुस्लिम शासन के सभावित परिणामस्वरूप पंद्रहवी शताब्दी के लगभग गुजरात के इवेतांबर जैनों में स्थानकवासी<sup>2</sup> सप्रदाय का उदय हुआ। था। उसी श्रविध में दिगबर जैनों में तेरापंय<sup>3</sup> नाम का वैसा ही सप्रदाय अस्तित्व में आया।

वर्तमान में भारत के अन्य भागों की अपेक्षा पित्वम भारत, दक्षिणापथ और कर्नाटक में जैन धर्मानुवायियों की सक्या सर्वाधिक है। जहां दिख्णी महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिगवर जैनों की बहु- लता है, वहां गुजरात में श्वेतांवर मूर्ति-पूजक और पंजाब में स्थानकवासियों का प्रावत्य है। जैन धर्मा- नृयायियों में अधिकाशन व्यापारी एव व्यवसायी हैं, अतः यह समाज आर्थिक दृष्टि से सुसपन्न है। इस समाज की मार्थिक सपन्ता उसके पर्व एव पूजा-उत्सवो तथा मदिरों के निर्माणों में प्रतिविवित होती है। ये प्रवृत्तियां आज भी विशाल स्तर पर चलती है।

जैन धर्म के प्रसार के उपरोक्त विवरण से यह जात होता है कि जैन धर्म अपने जन्मस्थान बिहार से वाहर की ओर फैनता तो गया किन्तु एक अविच्छित्न गति के साथ नहीं, विविध कारणों से उसका प्रतिफलन धाराओं या तरगों के रूप में हुआ। जैन धर्म ने राज्याश्रय तथा व्यापारी वर्ग के सरक्षण पर मुख्यतया निर्मर रहने के कारण अपने पीछे मदिरों, मदिर-बहुल-नगरों, सचित्र पण्डितियों, अनीमतन मुनियों, तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय अहिंसा के सिद्धांत की अद्भुत धरोहर छोड़ी है।

शांताराम भालचंद्र देव

<sup>2-3 [</sup>जैन भ-मृतिपूजक संप्रदाय -- संपा०]



<sup>।</sup> विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टब्य : देव, पूर्वोक्त, पू 135-36.

#### ग्रध्याय 4

# जैन कला का उदगम और उसकी भ्रात्मा

जैन धर्म का उद्देश्य है मनुष्य की परिपूर्णता स्नर्थातु संसारी स्नात्मा की स्वयं परमात्मत्व में परिणति । व्यक्ति में जो ग्रन्तिनिहित दिव्यत्व है उसे स्वारमानुभृति द्वारा ग्रभिव्यक्त करने के लिए यह धर्म प्रेरणा देता है और सहायक होता है। सामान्यतः इस मार्ग में कठोर अनुशासन, आत्मसयम, त्याग और तपस्या की प्रधानता है। किन्तु, एक प्रकार से कला भी 'दिव्यत्व की प्राप्ति का और उसके साथ एकाकार हो जाने का पवित्रतम साधन है, और कदाचित यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगा कि 'धर्म के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि में यथार्थ कलाबोध जितना अधिक सहायक है उतना अन्य कुछ नहीं।' संभवतया यही कारण है कि जैनों ने सदैव लिखत कलाओं के विभिन्न रूपों और शैलियों को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन दिया। कलाएँ, निस्सन्देह, मुलतः धर्म की अनुगामिनी रही किन्तु उन्होंने इसकी साधना की कठोरता को मृद्दल बनाने में भी सहायता की । धर्म के भावनात्मक, भक्ति-परक एवं लोकप्रिय रूपों के पत्लवन के लिए भी कला और स्थापत्य की विविध कृतियों के निर्माण की आवश्यकता हई, अतः उन्हें वस्तुतः सुन्दर बनाने में श्रम और धन की कोई कमी नहीं की गयी। जैन धर्म की आत्मा उसकी कला में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित है, वह यद्यपि बहुत विविधतापूर्ण और वैभवशाली है परन्तू उसमें जो श्रृंगारिकता, मञ्लीलता या सतहीपन का म्रभाव है, वह मलग ही स्पष्ट हो जाता है। वह सींदर्यबोध के ग्रानंद की सध्ट करती है पर उससे कहीं ग्राधक, संतलित, सञ्चक्त, उत्प्रेरक और उत्साहवर्धक है और बात्मोत्सर्ग, जांति और समत्व की भावनाओं को उभारती है। उसके साथ जो एक प्रकार की खलौकिकता जड़ी है, वह आध्यात्मिक चितन एवं उच्च बात्मानुभृति 🔪 की प्राप्ति में निमित्त है।

विभिन्न शैलियों और युगों की कला एव स्थापत्य की कृतियाँ समुचे देश में विखरी हैं, परन्तु जैन तीर्थस्थल विशेष रूप से, सही अर्थों में कला के भण्डार हैं। और, एक जैन मुमुक्षु का श्रादमं ठीक वही है, जो 'तीर्थयात्री' शब्द से व्यक्त होता है, जिसका अर्थ है 'ऐसा प्राणी जो सांसारिक जीवन में श्रजनवी की भौति यात्रा करता रहता है। वह सांसारिक जीवन जीता है, भपने कर्तव्यों का पालन श्रीर दायित्वों का निर्वाह सावधानीपूर्वक करता है, तथापि उसकी मनोवृत्ति एक श्रजनवी द्रष्टा या पर्यवेक्षक की बनी रहती है। वह वाह्य दृश्यों से अपना एकत्व नहीं जोड़ता और न ही सांसारिक संबंधों और पदार्थों में अपने आप को मोहस्तर होने देता है। वह एक ऐसा यात्री है जो सम्यत्यंत्र

प्रास्ताविक [ भाग 1

सम्याजान और सम्यक्षारित्र के त्रिविष मार्ग का अवलम्बन नेकर अपनी जीवनयात्रा करता है, और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर तबतक बढ़ता बना जाता है जबतक कि वह अपने लक्ष्य अर्थात् निवर्ण की प्राप्ति नहीं कर नेता । वास्त्व में, जैन धर्म में पूजनीय या पित्र स्थान की तीर्थ (घाट) कहते हैं क्योंकि वह दुन्नों और कष्टों में पूर्ण संसार को पार करने में मुमुक्ष के लिए सहायक होता है और तिरातर जन्म-मरण के उस अमण में मुक्त होने में भी सहायता देता है जो इस सहायता के बिना कभी मिट नहीं सकता । यही कारण है कि जैन नीर्थयात्रा का वास्तविक उद्देश्य आत्मोत्कर्ष है । कदाचित्र इसीलिए जैनों ने अपने तीर्थक्षेत्रों के लिए जिन स्थानों को चुना, वे पर्वतों की चीटियों पर या निर्जन और एति होता है और त्राहित के बीटियों पर या निर्जन और एति होता है और जो एकाध्र ध्वापाधार्थी से भी दूर, हरे-भरे प्राकृतिक दृश्यों नथा शान मैदानों के मध्य स्थित सांसारिक जीवन की आपाधार्थी से भी दूर, हरे-भरे प्राकृतिक दृश्यों नथा शान मैदानों के मध्य स्थित है, और जो एकाध्र ध्वान और आरिमक चितन में सहायक एव उन्धेरक होते हैं । ऐसे स्थान के निरतर पुत्रीत संसर्थ से एक अतिरिक्त निर्मलता का संचार होना है और बातावरण आध्यात्मिकता, अलीकिकता, पित्रता और लोकोत्तर शानि में पुनर्जीवित हो उठता है । वहाँ, वास्तु-मगरकों (मदिर-देवालयों आदि) की स्थाप्त्य केला और सबसे अधिक मूनिमान तीर्थकर प्रतिमार्ग अपनी प्रनत शांति, है । आष्ट्रवर्ष नहीं यदि वह पारमार्थिक शावातिरके में फट पड़ता है : इसिन्धान की अनुभूति करा देनी है । आष्ट्रवर्ष नहीं यदि वह पारमार्थिक शावातिरके में फट पड़ता है :

'चला जा रहा तीर्थक्षेत्र में प्रपनाए भगवान को । सुन्दरता की खोज में. मैं प्रपनाए भगवान को ।'

तीर्थक्षेत्रों की यात्रा भक्त-जीवन की एक ग्रभिलापा है। ये स्थान, उनके कलात्मक मदिर, मूर्तियां ग्रादि जीवन स्मारक है मुक्तात्माग्रों के, महापुरुषों के, धार्मिक तथा स्मरणीय घटनाग्रों के, इनकी यात्रा पुष्पत्रकंक और आत्मशोधक होती है, यह एक ऐसी सचाई है जिसका समर्थन तीयंयात्रियों द्वारा वहाँ विताये जीवन से होता है। नियम, संयम, उपवास, पूजन, ध्यान, शास्त्र-स्वाध्याय, धार्मिक प्रवचनों का श्रवण, भजन-कीतंन, दान और आहारदान ग्रादि विविध धार्मिक कृत्यों में ही उनका अधिकाश समय ध्यतीन होता है। विभिन्न व्यवसायो और देश के विभिन्न प्रदेशों से ग्रायों ग्रावत्र व्यवस्थान बृद्ध-सर-नारी वहां पूर्ण शांति और वात्सत्य से पुनीत विवारों में मन रहते हैं।

यह एक नथ्य है कि भारन की सास्कृतिक घरोहर को समृद्ध करनेवालों में जैन ब्रम्नणी रहे हैं। देग के सास्कृतिक-भण्डार को उन्होंने कला और स्थापत्य की ब्रगणिन विविध कतियों | से संपन्न किया जिनमें से अनेकों की भव्यता और कला-गरिमा इननी उत्कृष्ट बन पड़ी है कि उनकी उपमा नहीं मिलनी और उनपर ईंप्या की जा मकती है।

यह भी एक नव्य है कि जैन कला प्रधानतः धर्मोन्मुख रही, ग्रीर, जैन जीवन के प्रायः प्रत्येक पहलू की भानि कला ग्रीर स्थापत्य के क्षेत्र में भी उनकी विश्लेषात्मक दृष्टि ग्रीर यहाँ तक कि वैराज्य की भावना भी उननी अधिक परिलक्षित है कि परप्रागत जैन कला में नीतिपरक ग्रोकन धन्य धंकनों पर छा गया दिखता है, इसीलिए किसी-किसी को कभी यह खटक सकता है कि जैन कला में उसके विकास के साधक विशुद्ध सौंदर्य को उभारनेवाले तत्वों का सभाव है। उदाहरणार्थ, मानसार धादि बंधों में ऐसी सूक्ष्म व्याख्याएँ मिलती हैं जिनमें मूर्ति-शिवल और भवन-निर्माण की एक रूढ़ पद्धति दीख पड़ती है और कलाकार से उसी का कटोरता से पालन करने की धपेक्षा की जाती थी। किन्तु, यही बात बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों की कला में भी विद्यमान है, यदि कोई धतर है तो वह श्रेणी का है।

जैन मूर्नियों में जिनों या तीर्थंकरों की मूर्तियां निस्सदेह सर्वाधिक है धौर इस कारण यह धालोचना तकंसगत लगती है कि उनके प्रायः एक-जैसी होने के कारण कलाकार को अपनी प्रतिभा के प्रवर्ग का धवसर कम मिल का। पर इनमें भी धनेक मूर्तियां ध्रिद्धिय बन पड़ी हैं, यथा- कर्नाटक के अवणवेलगोल की विश्वविक्यात विशालाकार गोम्मर-प्रतिमा, जिसके विषय में "हैंनिरिख जिम्मर ने लिखा है: 'वह धाकार-प्रकार में मानवीय है, किन्तु हिमखण्ड के सदृश मानवोत्तर भी, तभी तो वह जन्म-मरण के चक्र, बारीरिक चितामों, व्यक्तिगत नियति, वासनाधों, कष्टों और होनी-अनहोंनी के सफल पर्तियाग की भावना को भलीभीति चरितार्थ करती है। 'एक अन्य स्वाधिक प्रतिमा, विश्वविक्त हता है। 'प्रकाल प्रत्य की प्रवेक्त में वह तो अपूर्व, धनत शांति से धोतभोत लगती है। 'एक सन्य द्रष्टा कायोलगे तीर्थकर-सूर्ति के विषय में कहता है कि 'ध्रपराजित बल धौर अक्षय शक्ति मानो जीवंत हो उटे है, वह शालवृक्ष (शाल-प्रांशु) की भांति उन्तत धौर विश्वाल है।' प्रत्य प्रशंसकों के शब्द है 'विशालकाय शांति', 'सहल भल्यता', या परिपूर्ण काय-निरोध की सुचक कायोत्सर्ग मुद्रा जिसमें ऐसे महापुरुष का सकेन मिलता है जो अनत, आईतीय केवल-बानगम्य सुख का अपूभव करना है धौर ऐसे धरुभव से वह उसी प्रकार प्रविचित्तर रहाता है कि प्रकार वारु-विहीन स्थान में अवचंतन दीप-शिखा। ' इससे बात होता है कि तीर्थंकर पूर्तियां कि प्रकार वारु-विहीन स्थान में अवचंतर दीप-शिखा। ' इससे बात होता है कि तीर्थंकर पूर्तियां

। तुलनीयः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ज्ञान-विज्ञान-तप्तारमा कटस्थी विजितेन्द्रिय: । समं काय-शिरो-प्रीव धारयन्तचलं स्थिर. संपेक्ष्य नामिकाय स्वं दिशक्तानवलोकयन । यथा दीपो निवातस्थी नेङ्गतं सोपमा स्मृता योगिनो यत-चित्तस्य यञ्जतो योगमात्मनः। (भगवद्गीता, भ्रष्याय 6, क्लोक 7, 8, 13 भीर 19.) भ्राजानु-लम्ब-बाहः श्रीवत्माङ्कः प्रशान्त-मृतिश्च दिग्वासास्तरुणी रूपवादच कार्योहंता देव. । ( वराहमिहिर कृत बृहत्संहिता, बंगलोर, 1947, 58, 45. ) शान्त-प्रसन्त-मध्यस्थ-नासाग्रस्थाविकार-दक सम्पर्ण-भाव-रूपानुविद्धाङ गं लक्षणान्वितम । रौद्रादि-दोष-निम क्तं प्रातिहार्याङक-यक्ष-प्रक् निर्माण्य विधिना पीठे जिन-बिम्बं निवेशयेत । ( श्राशाघर कृत प्रतिष्ठासारोद्धार, 63, 64. मानसार तथा श्रम्य ग्रंथ भी द्रष्टब्य.) प्रास्ताबिक [ भाग 1

उन विजेताओं की प्रतिविस्व हैं जो, जिस्मर के शब्दों में 'लोकाग्र मे सर्वोच्च स्थान पर स्थिर है ग्रीर क्योंकि वे रागभाव से ग्रतीन है ग्रत: संभावना नहीं कि उस सर्वोच्च ग्रीर प्रकाशमय स्थान से स्वितित होकर उनका सहयोग मानवीय गनिविधियों के इस मेघाच्छन वातावरण में ग्रा पढ़ेगा। तीर्य-सेतु के कर्ता विदव की घटनाओं और जैविक समस्याओं से भी निर्तिपन हैं, वे अतीन्द्रिय, निश्चल, सर्वंग्र, निष्का और शाश्वत शांत है।' यह तो एक ग्रादर्ग है जिसकी उपासना की जाये, प्राप्त की जाये; यह कोई देवता नहीं जिसे प्रसन्न किया जाये, गृप्त या सतुष्ट किया जाये। स्वभावत: इसी भावना से जैन कला और स्थापरय की विधय-बन्तु ग्रीनप्रोत है।

किन्तु, दूसरी श्रोर, इन्द्र श्रीर इदाणी, नीर्थकरों के अनुचर यक्ष श्रीर यस्ती, देवी सरस्वती, तबयह, क्षेत्रपाल श्रीर सामान्य अबन नर-नारी, जैन देव-तिकाय के प्रधेशाकृत कम महत्त्व के देवताओं या देवतुन्य मनुष्यों के मूर्तन में, तीर्थकरों श्रीर श्रतीत के अन्य मुक्थियात पुरुषों के जीवन चिरत्र के दृश्यांकनों में, धौर विविध शलंकरण प्रतीकों के प्रयोग में कलाकार किन्हीं कटोर सिद्धांतों से बंधान था, वरन् उसे प्रधिकतर स्वतत्रना थी। इसके प्रतिरिक्त भी कलाकार को अपनी प्रतिभाक्ष के प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर था, प्राकृतिक हृश्यों तथा समकालीन जीवन की थर्म-निरपेश गतिविधयों के शिल्पांकन या चित्रांकन द्वारा जो कभी-कभी विलक्षण वन पड़े, जिनसे विपुत ज्ञातस्य तस्व प्राप्त होते हैं श्रीर जिनमें कलात्मार को जैन धर्म की खुद्धाचार नीर्ति को ध्यान में रखना था, इसीलिए उसे प्रथार, श्रवलीलना श्रीर श्रनीतिक दृश्यों की उपेक्षा करनी पढ़ी।

जहां तक स्थापत्य का प्रश्न है, आरभ में जैन साधु क्यों कि अधिकतर बनो मे रहते थे और अमणशील होते थे, अत जनवदों से दूर पढ़ें तो के पाश्चेशाना में या चौटियों पर स्थित प्राकृतिक गुफाएं उनके अस्थायी आश्चय तथा आवास के उपयोग में आयीं । यहां तक कि आरभ में निर्मित पुफाएं उनके अस्थायी आश्चय तथा आवास के उपयोग में आयीं । यहां तक कि आरभ में निर्मित पुफाएं तादी थीं और सल्लेखना धारण करतेवालों के लिए उनमें पाविश्वार प्रस्तर-शब्याएं प्रायः वना दी जाती थीं । तीसरी / वीषी शती ईसवी से, जनपथों से हटकर बने मंदिरों या अधिष्ठानों में , लगभग स्थायी कप से रहने की प्रवृत्ति जैन साधुओं के एक बड़े समूह में चल पड़ी, इससे मैं लीतिकीण पुफा-मेदिरों के तिमाण को प्रोत्साहन मिला । वैसा कि स्मिथ ने लिखा है : 'इस घर्म की विविध अयावहारिक आवश्यवस्थात्रों ने, निस्मदेह, विशेष कार्यों के निए अपेक्षित समनों की प्रकृति को भी प्रभावित किया !' नवापि, जैन साधु अपने जीवन से सयम-धर्म को कभी अलान कर सके । संभवन्त नया यही कारण है कि अजना और एलोरा के युगों में भी, थोड़ी संख्या में ही जैन गुफाओं का निर्माण हुआ, और पौचवी से वारहवी शताब्रियों के मध्य ऐसे लगभग तीन दर्जन मात्र गुफा-मेदिर ही निर्मित किये गये, वे भी केवल दिवाद आसमाय द्वारा; देवतांस्वर साधुओं ने पहले ही जनपदों में या उनके समीग रहना आरभ कर दिया था ।

जिम्मर (हैनरिक्). फिलासक्रीक आँफ इण्डिया. 1951. न्यूयार्क. पृ 181-82.

<sup>2</sup> स्मिथ (वी ए). हिस्ट्री घाँक काइन बार्ट्स इन इव्डिया एवड सीसीन. 1930. ब्राक्सफोर्ड. पु 9-

मंदिर-स्थापत्य-कला का विकास प्रत्यक्षतः मूर्ति-पूजा के परिणामस्वरूप हुआ जो जैनों में कम में कम इनिहास-काल के आरक्ष से प्रचलित रही हैं। बौद्ध यंथों में उल्लेख है कि वर्षिज देश और वैद्यालीं में अर्हत-वैद्यों का अस्तित्व था जो बुद-पूर्व अर्थात् महावीर-पूर्व काल से विद्यमान थे, (तुलनीय महा-परिनिक्वा-सुत्तन्त)। चौथी शती ईसा-पूर्व से हमें जैन सूर्तियो, गुफा-मदिरो और निमिन देवालयों या मदिरों के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने लगते हैं।

अपने मदिरों के निर्माण में जैनों ने विभिन्न क्षेत्रों और कालों की प्रचलित शैलियों को तां अपनाया, किन्तु उन्होंने अपनी स्वय की संस्कृति और सिद्धातों की दृष्टि से कुछ लाक्षणिक विशेष-ताओं को भी प्रस्तुन किया जिनके कारण जैनकला को एक अलग ही स्वरूप मिल गया। कुछ स्थानी पर उन्होंने संसुचे 'मदिर-नगर' ही लड़े कर दिये।

सानवीय सूर्तियों के झिर्तिरक्त, झालंकारिक सूर्तियों के निर्माण में भी जैनों ने घपनी ही शैली अपनायी, और स्थापत्य के क्षेत्र में अपनी विशेष रुचि के अनुरूप स्नभाषारित भवनों के निर्माण में उच्च कोटि का कौशल प्रदक्षित किया। उनमें से कुछ कला-समृद्ध भवनों की विल्यात कला-समंग्रों ने प्राचीन और आरिभिक मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य की सुन्दरनम कृतियों में रणना की है। बहुत बार, उस्कीणं और निक्षत लाकुतियों में मानव-तत्त्व इतना उभर आया है कि विशाल, निर्मूथ दिगबर जैन मूर्तियों में जो कठोर सयम साकार हो उठा लगना है उसका प्रत्यावर्तन हो गया। कला-कृतियों में आधिकता और विविधता के काण्ण उत्तरकालीन जैन कला ने इस धर्म की भावात्मकता को प्रभिव्यक्त किया है।

जैन मदिरो और बसदियों के सामने, विशेषनः दक्षिण भारन में, स्वनत्र लडे स्तभ जैनो का एक प्रत्य योगदान है। मानस्तभ कहलानेवाला यह स्तभ उस स्तभ का प्रतीक है जो तीर्ष-कर के समस्तरण (सभागार) के प्रवेगद्वारों के भीतर स्थित कहा जाता है। स्वयं जिन-मदिर समयवरण का प्रतीक है।

जैन स्थापत्यकला के आद्य रूपो में स्तूप एक रूप है, इसका प्रमाण मथुरा के ककाली टीने के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। वहाँ एक ऐसा स्तूप या जिसके विषय में ईसबी सन् के आरभ तक यह मान्यता थी कि उसका निर्माण सातवें तीर्थंकर के समय में 'देवों द्वारा हुआ था और पुनर्निर्माण तईसवें तीर्थंकर के समय में किया गया था। यह स्तूप कदाचित् मध्यकाल के आरभ तक विद्यमान रहा। किन्तु, गुप्त-काल की समाप्ति के समय नक जैनों की रुचि स्तूप के निर्माण में नहीं रह गयी थी।

ै एक बात झौर, जैसा कि लागहरूट का कहना है, 'स्थापत्य पर बातावरण के प्रभाव का यथो चित्र महत्त्व समक्षते हुए हिन्दुओं की झपेक्षा जैनों ने अपने संदिरों के निर्माण के लिए सदैव प्राकृतिक प्रास्ताविक [भाग 1

स्थान को ही चुना।' उन्होंने जिन अन्य जिलत कलाओं का उत्साहपूर्वक मृजन किया उनमें सुलेखन, अनंकरण, लघुचित्र और भित्तिचित्र, संगीत और नृत्य हैं। उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष का भी ध्यान रखा और कला, स्थापत्य, संगीन एव छंदशास्त्र पर मृत्यवान् ग्रंथों की रचना की।

कहने की ब्रावश्यकता नहीं कि जैन कला और स्थापत्य में जैन धर्म और जैन संस्कृति के मैद्धातिक और भावनात्मक ब्रादर्श ब्रत्यधिक प्रतिफलित हुए हैं, जैसाकि होना भी चाहिए था। 2

ज्योति प्रसाद जैन



<sup>1</sup> लागहस्टं (ए एव ), हम्पी कड्म्स. 1917, महाम. प 99,

<sup>2</sup> नुमतीस : जैन (ज्योति प्रमाद), क्षंन सोस्त्रें म मांक व हिस्दुी मांक पुँचवेंट इण्डिया. 1964. दिल्ली, प्रध्याय 10/ जैन (ज्योति प्रमाद), दिसीलान एक्ड कल्बर मांक ड क्रंस (भृद्रण में ), प्रध्याय 8; मीर प्रस्तृत बय के विधित्त प्रध्याय.

#### ग्रध्याय 5

# जैन कला की ग्राचारिक पृष्ठभूमि

जैन कला और स्थापत्य की बाचारिक पृष्ठभूमि का सूल्याकन करते समय यह जानना बावस्यक है कि जैनो ने पिछली क्षताब्दियों में देश भर में कला और स्थापत्य की किन विधाओं का सूजन किया है। इन क्षेत्रों में जैनों का योगदान भारतीय परंपरा का एक प्रभिन्न अंग ही है, तथापि जैनों के धार्मिक-आचारिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, इस योगदान को भी ब्रध्ययन का विषय बनाया जा सकता है।

लाक्षणिक कलाओं को ही ले तो, जैन भंडारों मे बहुत अधिक मात्रा में संग्रहीत पाण्डुलिपियां मिलती है। वास्तव में, यदि उनकी निषियों का अध्ययन किया जाये, तो भारत के विभिन्न भागों में लेखन-कला के विकास को समक्षत्रे में हमें बड़ी सहायता मिलेगी। विशेषकर पिष्वम भारत में और थोड़ी-बहुत मात्रा में दिक्षण-भारत में इन पाण्डुलिपियों पर सूक्ष्म वित्रकारी की गये। विश्वण भारत की कुछ गुफाओं में वित्र बनाये गये हैं। मेरु, नंदीश्वर डीग, समवसरण, मानस्तंभ, चैत्य-वृक्ष, स्तुप, आदि का चित्रण किया गया है। जैनों ने कई गुफाओं का भी निर्माण कराया है, जो किसी समय गृह-त्यांगी मुनियों के निवास के लिए बनायों गयी थीं किन्तु इनमें में कुछ कालानर में गुफा-मदिरों के रूप में परिवर्तित हो गयी जिनमें नीर्यंकरों, सिद्धों, आचार्यों, साष्ट्रमों नया यक्ष-यक्षियों झादि की मूर्तियाँ हुआ करती थी।

इस प्रसंग में यह जान लेना झावस्यक है कि कला के प्रति सामान्यत और देवत्व, पूजन, पूज्य एव पूजा-स्थलों के प्रति विशेषता, जैनों की मनोवृत्ति क्या रही है। जैन यमें इस प्रचलित धारणा में विस्वास नहीं करना कि एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में किसी ऐसे डेस्वर का प्रस्तित्व है जीसों विद्य के सुजन की शक्ति है भीर जो इस जगत के सभी प्रणियों के भाग्य का निर्णय करता है। इसके विपरीत जैनों की ईवर सम्बन्धी मान्यना यह है कि वर्म के मार्ग का अनुसरण कर जो भी अपनी उन्तित करना चाहता है, उसके लिए ईस्वर एक सर्वोच्च आध्यात्मिक झादणे है। हममें से प्रत्येक की आत्मा अनादि काल से करों के बंचन में जकड़ी हुई है। कर्म अपनी प्रकृति, अविध, उत्कटता और परिमाण के अनुसार अपना फल स्वतः ही देते रहते हैं। उनके अच्छे-हुरे फलों को भोगने के अतिरस्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ईस्वर का इसमें कोई हाम नहीं होता। जैन घर्म में देवन्व की उपासना कोई वरवान प्राप्त करने या संकटों से छुटकारा पाने के लिए नहीं की लाती अपितृ इसलिए कि उपासन

श्रास्ताविक मार्च 1

ब्रपने में उन महान् गुणों का विकास ब्रौर उपलब्धि कर सके जो कि परमारमा में पाये जाते हैं क्योंकि वहीं प्रत्येक ग्रात्मा की चरम ब्राघ्यात्मिक परिणति है। तत्वार्थसूत्र के मंगलाचरण में इस तथ्य की वडी ग्रच्छी ग्राभिव्यक्ति हुई है:

> मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तारं कर्मभूभृताम् । ज्ञातार विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

जैन पचपरमेण्डियों की उपासना करते हैं। ये पंचपरमेण्डी हैं-(१) झहुँत् अर्थान् चौबीस नीर्थकर, (२) मिद्ध — मुक्तात्मा. (३) झाचार्य — धमेगुरु (सामान्यतः झाचार्य के प्रतीकात्मक विजय द्वारा जिसे स्थापना कहा जाता है); (४) उपाध्याय — धिम्रकः और (१) साधु — मांसारिक सबधां से बिरत मुर्ति जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएं है (देखिए: दश्वसगह गाहा, ४०-४४)। इनका स्मरण करने और उनके प्रति अपनी अद्धार्जिक आर्थित करने के लिए विभिन्न मंत्री या अक्षरों का प्रत्योग होता है (वृत्तीक्त, ४६)। इन परमेण्डियों के नामों के प्रथमाझरों से पवित्र ॐ का निर्माण होता है जिसकी वृद्धी धामिन महत्ता है। धमं की दृष्टि से विचार करने पर वास्तव में प्रथम दो (परमेण्डियों) की ही आराधना की जाती है। इन तीर्थकरों की विस्तृत जीविनयों भी अनेक तथ्यों को समाविष्ट करते हुए मिलती है। इनको स्तृति में अनेक गाथाएं रची गयी हैं जिनमें उनसे कोई वरदान नहीं मौगा गया है। किन्तु जो भक्त इन गाथाओं का पाठ करना है वह अपने में इन परमेण्डियों के महान् गुणों को विकसित करने के कामना करता है। नीर्थकरों के प्रति भिन्त प्रकट करने के लिए अनुष्टान अनेक प्रकार की पूजाएँ आपि — किये जाते हैं। इन सबका उद्देश है धार्मिक किया-कलापों द्वारा आरमशृद्धि और प्रतनः कर्मों से छुटकारा पाना ताकि आरमा परमात्मा वर सके।

जैन श्राचार-शास्त्र का उद्देश्य राग-द्वेष, श्रासिक्त श्रीर घृणा, जिनके दूसरे रूप चार कथाय कोष, मान, माया और लोभ है, का नाश कर श्रात्मिवकास करना है । इनका निग्रह कर श्रात्मा परमात्मपद की प्राप्ति की श्रोर बढ़ सकती है, दूसरे शब्दों में व्यक्ति श्रपनी सर्वोच्च श्रात्मिक स्थिति की श्रोर पर बढ़ाना है। मानव जीवन के चार पुरुषाधों में धर्म को काम श्रीर श्रर्थ की तुलना में श्रीक पहल वाना चाहिए क्योंकि धर्म ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराता है या कर्मों से मुक्ति दिलाना है। श्रीर यही तो व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य है। तीर्थंकर की उपासना का श्रवं है श्रोर क्यान्य श्रीर यही तो व्यक्ति का पत्रिम प्राप्ति क्यान हम स्वाप्ति श्रीर प्राप्ति कराता है। श्रीर स्वप्ति का स्वाप्ति श्रीर प्राप्ति श्रीर प्राप्ति श्रीर प्राप्ति श्रीर प्राप्ति श्रीर प्राप्ति श्रीर प्राप्ति श्रिता स्वाप्ति ।

उक्त ग्राचारिक संकल्पनाथ्रों में से ग्राधिकाश की ग्राभिव्यक्ति जैन कला श्रौर स्थापत्य में किसी न किसी रूप में हुई है। जैन कला न केवल सौंदर्य के प्रति सुरुचि – जिस सीमा तक वह उसका उन्नयन कर सकती है – को प्रतिबिबित करती है, वरन् वह मानव की ग्राप्तिक वृत्ति को भी ऊंचा उठाती है एव अन्य व्यक्तियों का सम्मान करनेवाले मानव समाज के सदस्य के रूप में उसे श्रौर भी सुयोग्य बनाती है। बहुधा जैन कलाकृतियाँ उन महान् संकल्पनाओं की प्रतीक होती हैं जिनसे नैतिक भावनाएँ विकिश्तत होनी हैं। वह कलाकृति किस काम की जो कोई नैतिक सीख न दे सके और जो स्त्री-पुरुषों को श्रेष्टरत जीवन की राह अपनाले में सहायक न हो? वास्तव में जैन कलाकृतियों का उद्देश हमारी प्रात्मिक वृत्ति का उक्षमन करना, धार्मिक मूल्यों की और प्रेरित करना और जैन दर्शन की दार्शनिक संकल्पनाओं तथा उसके आचार-नियमों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना है। वे मुमुक्षु को अपने से तादात्स्य स्थापित करने और उस उच्च आस्मिक विकास में सहायक होती हैं जिसके लक्षण हैं—अनंतना, अनंतदर्शन, अनतदर्शन अमतदार्थ स्थापित करने और उस उच्च आस्मिक विकास में सहायक होती हैं जिसके लक्षण

जैन पाण्डुलिपियों में, जिनमें से कुछ तो ताड़गत्र पर और अन्य कागज पर तिस्त्री गयी है, बड़े परिमाण में सूक्ष्म जित्रकारी की गयी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत के इतिहास में समकालीन वेश्वभूषा आदि तथा विभिन्न क्षेत्रों में जित्रकाल के क्रमिक विकास के प्रमाण के रूप में तो उनकी महत्ता है ही, किन्तु जिन प्रसंगों को उनमें चित्रत किया गया है वे धार्मिक भावना जगाते हैं तथा उनका आवारिक महत्त्व है। उनमें चित्रत है नंदीश्वर द्वीप, अहाई द्वीप, लोक स्वरूप, नीर्थकरों के जीवन से सर्वंधित आस्थान — यथा, नेमिनाथ की वरात, तीर्थकर की माता के स्वप्त, पाश्वंनाथ पर कमठ का उपसर्ग आदि, समवसरण, आहार-दान, गुरू द्वारा शास्त्रपाठ इत्यादि। उनसे जिन कुछ प्रमुख विषयों की सूचना मिलती है वे हे — स्व की तुलता में जगत की विद्यालता, अपने कमों के अनुसार पुत्रजंत्म का दिखात और सत्यात्र को आहार, शास्त्र आदि सान करने जैसे पावन क्तंत्रय। शास्त्रों में विणत उपदेशों को रागें के माध्यम से टन चित्रों में दृश्वरूप में उनार दिया गया है ताकि धार्मिक जन अपने जीवन में उनका प्रभाव और अच्छे रूप से प्रदूषण करें।

वे सभी गुफाएँ (बाहे वे प्रलक्ष्ण विश्वाकन-पुक्त हों या उनके विना ), जिनमें से कुछ ने कालांतर में गुफा-मंदिरों का रूप ने लिया, और शिक्षानेख-पुक्त निषिध-बीक हमें जैन साधुमों के संयमिन जीवन और उक्त शिलानेखों में विण्त उनके स्वैच्छ्या मृत्युवरण या मल्लेखना का स्मरण दिलाते हैं। इस प्रकार के स्मारक सासारिक बक्षानों के प्रति अनासिक्त की भावना को आदर्श रूप प्रदान करते हैं। श्रवणवेतगोल-जैसे स्थानों पर उत्कीण शिलानेख उन संतो, गृहस्थों और गृहणियों की महिमा का वर्णन करते हैं जिन्होंने विहिन परिस्थितियों और अवस्थाओं में धार्मिक निष्ठापूर्वक मृत्यु का वरण कर श्रनासिक्त की उदाल भावना का परिचय दिया।

भारतीय मूर्तियों में हमें अत्यंत साधारण में लेकर अत्यंत कलात्मक, अलंकार विहीन से लेकर अलंकुत तथा गंभीर से लेकर रौद्र रूपवाली ऐसी मूर्तियाँ मिलती है जो अपने समय की सामाजिक-धार्मिक भावना तथा समृद्ध समाज का प्रतिविध्यन कराती हैं। प्रायः आरंभ से ही, जैन घर्म मूर्तियूजा से सम्बद्ध रहा है, यह बात यदि अवस्थाभावी नहीं तो स्वाभाविक अवस्य थी। तीर्थंकर आध्यात्मिक आदर्श रहे हैं। उनके महान् गुणों को मूर्तं रूप दे और उनमें भवित प्रकर जनके प्राराधना करने और उनमें भवित अव उनके मुणों को अपने में विकसित करने के लिए तीर्थंकरों को मूर्तियाँ बनाना सरल ही थी। कालांतार में, यह सादगीपूर्ण प्रतिमा-पूजन आराधक के साधनों के अनुसार अत्यन्त सरका

प्रास्ताधिक [भाग 1

जटिल होता गया । ये मीतियाँ विभिन्न तीर्थकरों, सिद्धों, यहाँ तक कि ग्राचार्यों, चौबीस तीर्थकरों या पंचपरमेष्ठियों, या नव-देवताओं या नंदीश्वर की हैं या वे सर्वतीभद्रिका (चौमुखी मृतियाँ), एक ही फलक पर ग्रादिनाथ, पार्श्वनाथ ग्रौर दो ग्रन्य नीर्थंकरों की है या उनमे श्रत देवता (देवी सरस्वती या द्वादशांग प्रतीक । यक्ष भीर यक्षियो तथा कल-देवताओं की मार्तियाँ होती है जिन्हें जैन धर्म के नये अनुयायी श्रपने साथ इस धर्म में लाये । सिद्ध की मूर्ति धातू को काटकर बनायी जाती है श्रीर निराकार होती है । यदि सिद्ध की कोई मृति बनायी भी जाती है तो उमपर कोई परिचय-चिद्ध (लॉंश्रन) नहीं होता । इनके म्रतिरिक्त धर्म-चक्र, मण्टमंगल, आयाग-पट के प्रतीकात्मक विम्व भी प्राप्त होते हैं। तीर्थकरों की मित्यों में सबसे ग्रधिक मित्याँ ऋषभनाथ, चंद्रप्रभ, नेमिनाथ, पाइवंनाथ, शांतिनाथ और महावीर की होती है। परवर्ती शताब्दियों में इनके अलग-अलग चिन्ह निर्धारित किये गये। ऋषभनाथ का चित्र बैल है तो नेमिनाथ का शंख और महाबीर का सिंह, आदि । इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा हेत् किये जानेवाले ग्रनुष्ठानों का सम्यक ग्रध्ययन किया जाना चाहिए। वास्तव में, प्रतिष्ठा के समय मृति की तीर्थकर के पारंपरिक जीवन के अनुसार प्रतिष्ठापना के लिए 'स एव देवो जिन बिम्ब एप:' सुत्र का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार नयी प्रतिमा में तीर्थंकर के सभी महान गूणो की प्रतिष्ठापना की जाती है। तदनंतर मूर्ति पूजा के योग्य हो जाती है। जब हम प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को देखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि (गर्भाधान से न भी हो तो) जन्म से नेकर केवलज्ञान (निर्वाण न सही) तक का तीर्थकर का सारा जीवन हमारी आरंखों के सामने मूर्त हो उठा है। उस समय हमें यह अनुभव होता है कि हम किसी पत्थर या धात के टकडे की पूजा नहीं कर रहे वरन सभी सर्वोच्च गुणों से यक्त तीर्यंकर की ही पूजा कर रहे हैं। तीर्यंकर के जीवन से आराधक को शिक्षा मिलती है। वह उसकी श्चातमा को ऊँचा उठाता है और आराधक स्वतः ही कमों से मुक्ति पाने के महान आदशों का पालन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। साथ ही इस तथ्य को ग्रस्वीकार नही किया जा सकता कि कुछ जैन मूर्तियाँ उत्कृष्ट कलाकृतियाँ है और अपने इस रूप में वे श्रतिरिक्त प्रेरणा-स्रोत है। तीर्थंकर मूर्तियाँ, चाहे वे कायोत्सर्ग मुद्रा में हों या पदमासन, ध्यानावस्था में पायी जाती है। वे वीतराग मुद्रा में होती है और उनकी भाव भिद्धिमा से शांत रस भलकता है। वस्तृतः भक्त जब श्रद्धा से अपना ध्यान इस प्रकार की मूर्ति पर केन्द्रित करता है तब वह कम से कम उन क्षणों में, उसकी मृतिमती ग्रौर शातरस की भावना में लीन हो जाता है जो कि दैनिक जीवन में बीत रागना दुर्लभ हैं।

केश-वित्यास की दृष्टि से बाहुबली की दो प्रकार की प्रतिमाएँ मिलती है: पृषराल बालों वाली उनकी मूर्ति अधिक पायी जाती है और वह श्रवणबेलगोला के गोम्मटेश्वर की सूर्ति से मिलती है। परवर्ती काल में उसकी शैली का अनुकरण किया गया और आज भी किया जा रहा है। गोम्मटेश्वर की मुद्रा भव्य है, मुख पर वीतरागता भलकती है और ध्यान की मुद्रा तो अनुकरणीय ही है। इस प्रकार की मूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति कलाकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रहेगा। परम निष्ठावान भक्त के मन पर उन गुणों का वडा प्रभाव पड़ता है और वह उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकता है।

बड़ी सस्था में जैन मंदिर दक्षिण, पश्चिम भीर अन्यत्र पाये जाते हैं। उनकी ग्रेलियाँ अलगप्रमण है श्रीर उनमें कला सम्बन्धी विभिन्नताएँ भी है किन्तु जो भी उनमें भिक्तपूर्वक जाता है, उस
पर उनका लगभग एक जैसा ही प्रभाव पड़ता है। उनमें से कुछ — जैसे श्रवणबेलगीला, हलेबिड, देवगढ़
आबू, राणकपुर, भ्रादि — मंदिर नो वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं तथा शांति श्रीर श्रनासिक्त के रूप में
उनका नैतिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आबू के मंदिर के स्थापत्य की अद्भूत उत्कृष्टता तो
मंदिर में प्रतिष्ठित जिन-बिम्ब के शांत प्रभाव को भी तिरोहित कर डालती है। जैन मंदिर का प्रभोजन ही यह होता है कि वहीं बैठकर जैनेद्र भगवान के गुणों का शांति से मनन किया जा सके और
आराधक उनकी भीर स्वयं उन्मुख हो सके। यह भावना मंदिर के निर्माण की शैली से ही जाग्रत की
जाती है। गभंगह, शुकनासिका, मुखमण्डप भ्रादि बातावरण को गरिमा और शांति प्रदान करते हैं।

दक्षिण के कुछ मंदिरों के सामने पाया जानेवाला मानस्तम एक सुन्दर स्तम होता है। उत्कृष्ट कलाकारी से युक्त स्तम के शीषभाग की चतुष्कोण पीठिका पर एक सर्वतोभद्र प्रतिमा होती है जो प्रतीक है इस तथ्य की कि उसके समक्ष मानव कितना तुन्छ है भीर मंदिर में भाने पर उसका स्रहंकार किस प्रकार दूर हो जाना चाहिए।

वास्तव में जैन कला और स्थापत्य की ब्राचारिक पृष्ठभूमि का उद्देश्य ब्रात्मा को परमात्मा के कप में विकसित करना और भक्तों के मन में पवित्रता, शांति, वैर्य, श्रनासिक्त, दानशीजता, विद्याव्यसन, और श्रद्धालु जीवन के साथ ही साथ सादगी तथा त्याग की भावना उत्पन्न करना है।

प्राहिनाथ नेमिनाथ उपान्ये



भाग 2

वास्तु-स्मारक एवं मूर्तिकल। 300 ई० पू० से 300 ई० ग्रध्याय 6

मथुरा

## प्राचीन इतिहास

शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में एक महत्त्वपूर्ण नगर था। ईसा-पूर्व चतुर्थ शताब्दी में नंद साम्राज्य के उदय के साथ-साथ यह जनपद सभवतः मगध साम्राज्य काएक अभिन्न ग्रंगबन गया और तब राजधानी के रूप में मथुराका अस्तित्व समाप्त हो गया। मेगस्थनीज ने (लगभग ३०० ईसा-पूर्व), जो नंद साम्राज्य को पराजित करनेवाले चद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में ग्रीस का राजदूत था, मेथोरा (मथुरा) ग्रीर क्लाइसोवोरा (कृष्णपुर)का उल्लेख शीरमेनी साम्राज्य के दो महानगरों के रूप में किया है जो विशेषकर भ्रपनी कृष्णोपासना (ग्रीक हिरा-क्लीज) के लिए विख्यात थे। मथ्रा की समृद्धि का कारण केवल यही नहीं था कि वह कृष्ण की जन्म-भूमि थी ब्रीर परिणामतः भागवत धर्म का एक सुदृढ़ गढ थी, ब्रपितु उसका एक कारण यह भी था कि वह एक ऐसे राजमार्ग पर स्थित थी जो इसे वाणिज्यिक सार्थवाह मार्गों के साथ जोडता था। इनमें से एक मार्ग नो तक्षशिला और उससे भी आगे तक जाता था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के माध्यम से मथुरा में भ्रापार वैभव उमड़ पड़ा था। यह नगर स्वदेशी और पश्चिम एशियाई दोनों प्रकार की विभिन्न परंपरान्नों का मिलन-स्थल वन गया था। 🗘 पश्चिम-एशियाई परपराएँ वहाँ पर घुर उत्तर-पश्चिम से होकर क्रा रही थी। इस विश्वनगर में जिस मिश्रित सभ्यता का विकास हुआ वह उसके उन ग्रालकारिक कला-प्रतीकों, वास्तुशिल्प एव कला से पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाती है जो अपनी समन्वयी प्रकृति के लिए उल्लेखनीय है 💃 मथुरा मध्य देश के उन गिने-चुने स्थानों में से एक था जिन्होंने यूनानी संस्कृति का प्रभाव पर्याप्त समय पूर्व ग्रहण कर लिया था। जैसा कि गार्गी सहिता के यूग-पुराण-खण्ड मे ज्ञात होता है, ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी के आरंभ में ही, मौयों के मूलोच्छेदक पुष्यमित्र शुंग (लगभग १८७-१५१ ईसा-पूर्व) के सत्तारूट होने से कुछ पूर्व, मथुरा को यवन-स्नाक्रमण का सामना करना पड़ा था। ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तरार्घ में मथुरा शक सत्रपाल राजवंश के शासकों का मुख्यालय बन गया, जिन्होंने स्थानीय मित्रवंशीय शासकों को उखाड़ फेंका था। कालांतर में सत्रपाल राजवंश को कुषाणों ने श्रपदस्थ कर दिया। कनिष्क भीर उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल मे मथुरा की स्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण थी, जो न केवल इन शासकों के शासनकाल के बहुत से शिलालेखों से ही, जिनमें अनेक बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण्य निर्मितयों एवं मूर्तियों के समर्पण की बात कही गयी है, श्रपितु कुपाण-शासेकों की चित्र-दीर्घ के निर्माण से भी स्पष्ट हो जाती है। कुषाण-शासन के पतनीपरांत, मथुरा में नाग राजवंश की सत्ता हुई, किन्तु चतुर्थ शनी ईसवी में गुप्त-साम्राज्य के उदय के साथ मथुरा का स्वतंत्र श्रस्तित्व समाप्त हो गया।

### जैन परंपरा में मथुरा

सथुरा जैन सतावलिबयों के लिए प्राचीनकाल से ही विशेष रूप से पिवन स्थान रहा है। तथापि, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि जैन धर्म ने सबुरा की भूमि पर कब पदार्थण किया। परवर्ती जैन धर्मप्रथों में बर्णिन धरुभृतियों में सथुरास्थित जैन प्रतिष्ठानों को अस्यत प्राचीन तताया गया है धरे उन्हें प्रतेक नीर्धकरों के साथ संबद्ध किया गया है। इस प्रकार, जिनप्रभन्ति (चौदहवीं धराब्दी) के सतानुसार, सथुरा में स्वणं एव सिंग-निर्मित एक स्तूप था, जिसका निर्माण देवी कुबेरा ने सानवें नीर्थकर सुपार्थनाथ के सम्मान में करवाया था। दीर्थकाल परुचात, नेईसवें तीर्थकर पादवंनाथ की सभुरा-यात्रा के उपरांत, देवी के आदेश से इस स्तूप पर ईटों का आवरण बढ़ाया गया और उसके पादवं में पादवंनाथ की एक प्रतान्ति की गयी। महावीर-निर्वाण से तेरह खताब्दियों के पत्थात् वप्पमिट्ट सूरि की प्रेरणा से इस स्तूप का जीणाँचार किया गया। विविध-तीर्थ-कल्प में मथुरा के श्रीसुपार्थ-स्तूप को एक महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल बताया गया है। एक स्रतुश्रति में सथुरा को इक्लीसबं तीर्थकर नेमिनाथ की जन्मभूमिं बताया गया है, किन्तु उत्तर पुराण के स्रतुसार उनकी जन्मभूमि मिथिला थी। वास्रदेव-हण्ण और बलराम के संगे चचेर भाई होने के कारण, वाईसवं तीर्थकर दिख्तीय अस्टिटनीय (नेमिनाथ) का मथुरा के साथ चिन्तर हरिवशीय अस्टिटनीय (नेमिनाथ) का मथुरा के साथ चिन्तर सब्ध था। कहा जाता है कि उनके पिता समुद्रविवयं, जो बसुदेव के भाई थे, शौर्यपुर के शासक था निवार के साथ मानवर के स्वध था। कहा जाता है कि उनके पिता समुद्रविवयं, जो बसुदेव के भाई थे, शौर्यपुर के शासक

<sup>1</sup> जिनप्रमू-सरि. विशिश्व-तीर्थ-कस्थ. सपा: जिनविजय. 1934. शारितिकेतन. पू 17 तथा परवर्ती. / हिसथ (विसेष्ट ए). जैन स्तूप एष्ट प्रवर एष्टिवियदीज खोफ बचुरा. प्रार्क् वॉलॉजिक्स सर्वे प्रॉफ इण्डिया, त्यू इपीरियल मीरीज. 1901. इनाहाबाद. पू 13./ जाह (पू पी). स्टडीज इन जैन बार्ट. 1955. बनारस. पू 9 तथा 62-63.

<sup>2</sup> विविध-तीर्थ-कल्पः पृ 85.

<sup>3</sup> भट्टानार्य (बी सी). जैन भाइकॉनॉबाफी. 1939. लाहीर, पृ 80.

<sup>4</sup> वही, पु 79.

<sup>5</sup> डम स्थान का सामान्यतया एक प्राचीन स्थन के साथ तादास्त्य स्थापित किया गया है. बटेडबर (जिला ख्रामरा) के निकटवर्ती इस स्थान को सुरपुर, सीरिपुर, सुरलपुर तथा सूर्यपुर नामों से पुकारा गया है; बच्टव्य : खत्तर प्रवेश विश्व हिस्तुस्ट गवेदियसे खागरा. यंग : ई बी जोशी. 1965. जलनऊ पृ 22. कृष्ण का एक उपनाम शोरि भी है, यत: वी. मी. ला ने शीर्यपुर या शरिपुर का मनुपत का मार्थ ही तादास्त्य स्थापित किया है (जर्मक प्रांक व रावल एशियाटिक सोतायशी बांक बंगाल, लैडले. 13; 1947; 21 धीर 25). बी सी अट्टावार्यम्, ने इसका ब्रारका के ताथ तादास्त्य स्थापित किया है (पूर्वक्ति, पृ 81).

बाज्याय 6 ] वयुरा

थे। विविध-नीर्थ-कल्प से ज्ञात होता है कि नेमिनाथ का सबुरा में एक विशिष्ट सम्माननीय स्थान था। कुषाण और कुषाणोत्तरकाल की अनेक मूर्तियों में इस तीधकर को कृष्ण और बलराम के साथ दिलाया गया है। विवागस्य से जात होता है कि महावीर सबुरा गये ये और उन्होंने वहाँ अपने प्रवचन किये थे। अपने इस मखुरा-विहार में वह संभवतः भण्डीर-उद्यान में ठहरे थे जो मुदर्गन नामक यक्ष का पावन स्थल था।

# प्राचीन चैन पुरावशेष

ये परवर्ती साहित्यिक परपराएँ तो भ्रभी भ्रन्य प्रमाणो द्वारा सिद्ध की जानी हैं, किन्तू पूरा-तत्त्वीय सामग्री के ग्राधार पर इतना निश्चित है कि ईसा-पूर्व दितीय शताब्दी तक मधरा में जैन धर्म दढता से स्थापित हो चका था। इस क्षेत्र में अनेक राजनैतिक परिवर्तन होते रहे जिनके परिणाम-स्वरूप पहले तो वहाँ रञ्जूबल और शोडास (शोण्डास) के अधीन शक सत्रपाल वंश के शासन की स्थापना हुई ग्रीर अंततः कुपाणों का आधिपत्य स्थापित हुआ, किन्तु इन राजनीतिक परिवर्तनों के होते हए भी जैन धर्म की यहाँ निरंतर अभिवृद्धि होती रही । कृपाणों के शासनकाल में सथरा ग्रमाधारण रूप से वैभवसपन्न एवं जनाकीण नगर हो गया था और बाह्मण, बौद्ध तथा जैन मतों की समृद्धि के लिए अनुकल भूमि सिद्ध हुआ। वस्तुत: कृषाणकाल में इस विश्वनगर की शिल्पशालाओं में मुजनात्मक प्रक्रिया अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुँची, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह महत्त्वपूर्ण धर्मक्षेत्र कला एवं स्थापत्य का एक उर्वर केन्द्र बन गया। वैश्यों, विशेषकर स्रति समृद्ध व्यापारी वर्ग की धन-सम्पत्ति का जैन वास्तु-स्मारकों की समृद्धि में अत्यधिक योगदान रहा। इस वर्ग में श्रेष्ठी, सार्थवाह, वाणिज, गधिक आदि सम्मिलित थे और सामान्य भक्तजनों की संख्या में उनका प्रतिशत बहुत ऊंचा था। यह बात व्यापार, वाणिज्य एव उद्योग में रत परिवारों के समर्पणात्मक श्रभिलेखों से प्रमाणित हो जाती है। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मथरा के ही नहीं, अपित उत्तरी भारत के एक विशाल भू-भाग के विभिन्न मतों और पंथों के अनुयायियों ने उस युग के कलाकारों से कला-कार्य की ग्रनवरत मांग जारी रखी। यही कारण है कि उनके पास ग्रपनी कृतियों पर विशेष ध्यान देने के लिए कोई समय नहीं बच पाना था और उन्हें विवश होकर यंत्रवत विद्याल स्तर पर सर्जन करना पडा, जिसका उनकी कलात्मक प्रतिभा पर प्रतिकल प्रभाव पड़ा। मिनयों को केवल रूढिगत रूप ही नहीं दिया गया अपित वे प्रायः नीरस और आकर्षणहीन रहीं।

प्रस्तुत ध्रविध की मथुरा की कला-जैली निरुचय ही मूल रूप से भारतीय रही, जिसमें मध्य देश की युगों प्राचीन कला-परंपरा के मूल ग्रीर पल्लवन तथा यक्षों की पुरातन मृतियों ग्रीर भरहत तथा सांची के वैशिष्ट्य का योगदान था। तथापि, उत्तर-पश्चिम

<sup>।</sup> विविध-तीर्थ-करपः पृ 85-

<sup>2</sup> वैद्य (पी एल). विवागसूच. 1933. पूना. प् 45.

से प्राप्त विदेशों के कला-प्रतीकों का मुक्त रूप से समावेश करने की पर्याप्त एवं व्यापक छूट थी, जिसका उद्देश्य झंशत: मिश्रित रुचिसंग्ल याहकों को सतुष्ट करना था। इसे प्रभिव्यक्ति देने का प्रमुख साधन या चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर जिसे सीकरी, रूपवास और नांतपुर जैसे स्थानों की खानों से निकाला गया।

ईसा-पूर्व दितीय शताब्दी के मध्य में एक जैन मंदिर (पासाद) के विख्यान होने का प्रमाण एक खिलालेख से मिलता है जिसमें उत्तरदासक नामक आवक द्वारा एक पासादनीरण समिपित किये जाने का उल्लेख है। एक अन्य शिलालेख में, जो एक धिलाकित सरदल-खण्ड पर उत्सीर्ण है क्षेत्र को किनिक-प्रथम से टीक पहले के युग का है, खामघोषा द्वारा एक पासाद के दान का उल्लेख है। पुरात्तर संग्रहालय, मधुरा में, सुरक्षित एक आयाग-पट भी लगभग इसी अवधि का है (पुर कर मठ, क्यू क्य कुर क्य होने से प्रमाण का प्रात्त की प्रश्नी वासु नामक गणिका द्वारा, निग्नय-महैतायन (महंतो का चेत्यवास) में एक प्रहेत मंदिर (वेविकुल), सभा-भवन (श्रायान-सभा), प्याक्त (प्रगा) और एक शिलालेख में लोणशोभिका की पुत्री वासु नामक गणिका द्वारा, निग्नय-महैतायन (महंतो का चेत्यवास) में एक प्रहेत की खेला के तो एक सार्वित स्वात्त की प्रश्नीत स्वात्त के वर्ष २११ का) सभवनः कुपाणयुग का है और एक खिलालेख है। प्रश्नी स्वात्त प्रश्नीत के प्रतिद्वार स्वात्त की एक खिलालय (वेविकुल) के निर्माण का उल्लेख है। मथुग संग्रहालय के ही एक खण्डित आवाग-पर पर विहार शब्द अकित है। वहसंबय तीर्थकर सूर्तियों और जैन-देवी सरस्वती की एक सूर्ति की लोज सरमावना को भी पूर्णनः सम्बान नहीं किया जा सकना कि इनमें में बहुत-सी सूर्तियां खेले स्थानों में प्रतित्व की सम्भावना को भी पूर्णनः सम्बान नहीं किया जा सकना कि इनमें में बहुत-सी मूर्तियां खेले स्थानों में प्रतित्वार की गयी थी।

## ककालो टोला: स्तूपों को प्रतिकृतियाँ तथा ग्रवयव

यद्यपि मथुरा के प्रमुख जैन क्षेत्र<sup>7</sup> कंकाली टीले से हार्डिज, कर्निघम, ग्रावजे और प्यूरर, इ.रा. यत्र-तत्र की गयी खुदाइयो और खोजों में अत्यधिक विशाल संख्या में मूर्तियाँ, आयाग-पट,

<sup>1</sup> एपीप्राफिया इण्डिका. 2; 1893-94; 198. / त्युडसं (ए च). निस्ट आँफ ब्राह्मी इंसक्रियान्त. 1912. क्रमाक 93

<sup>2</sup> एपीप्राफिया इण्डिका. 2; 1893-94; 199. / ल्युडमं, पूर्वोक्त, कमाक 99. / लखनऊ संग्रहालय कमाक जे- 540.

<sup>3</sup> पु॰ स॰ म॰ = पुरातस्व सग्रहालय सथ्या, रा. स. ल. = राज्य संग्रहालय लखनऊ.

<sup>4</sup> जर्नल घाँफ व मू पी हिस्टॉरिकल सोसायटो 23; 1940, 69-70. / ल्युडमं, पूर्वांकत कमांक 102.

<sup>5</sup> ल्यूडर्ग, पूर्वोक्त, कमाक 78. / ल्यूबन-डि नियु ने इन तिथि को 199 पढा है, इस्टब्य : ल्यूबन-डि नियु (जे ई). 'सीबियन' पीरियड. नीडन. 1949. पृ 58. धार नी गर्या ने उसके मत का लक्डन किया है. उन्होंने लोबी हुई प्रतिमा के उनक्य नरणों के धीलीनत तस्वों को ध्यान में रखते हुए इस फ़्रांति को कुषाणों के धासन के धरा तथा गुन्वशीय वासन के धरान के मध्यवनीं सकम्पकाल का बनाया है. इस्टब्य: महाबीर जैन विद्यालय गोस्डन कुक्ती बॉल्युम. 1968. बावई. पृ 149.

<sup>6</sup> जनंत चाॅफ द यू पी हिस्टॉरिकल सोसाइटी. 23; 1950; 71.

<sup>7</sup> कुछ जैन पुरावशेष सीतल-धाटी, रानी की मण्डी और मनोहरपुर से भी प्राप्त हुए थे.

श्रद्याव 6 ] संपुरा

स्तंभ, स्तंभ-सीर्ष, छत्र, वेदिका-स्तंभ, सूचियाँ, उष्णीय, तोरणखण्ड, तोरणशीर्ष, टोड़े एवं अन्य वास्तु-शिल्पीय कलाकृतियाँ निकली थीं, किन्तु, दुर्भाग्यवश, विचाराधीन श्रवधि का एक भी स्मारक इस समय उपलब्ध नहीं है। इन छिन्न-भिन्न शिलापट्टों से इस बात का श्रामास मिसता है कि धनाइ्य एवं धर्मनिष्ठ जैन संप्रदाय के लोगों द्वारा, जिनमें पर्याप्त संख्या में सामान्य महिला उपासक सम्मिलित भीं, निर्मित भव्य स्मारक सूर्तिकला एवं स्थाप्य की दृष्टि से कितने उत्कृष्ट थे। धनेक शिलापट्टों और मूर्तियों पर उत्कीर्ण शिलालिकों में केवल शासकों के नाम ही नहीं लिखे गये हैं ब्रिपितु उनसे जैन मध के सगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रकास पड़ता है, जो अनेक ग्राचार्यों एवं मुनियों के विभिन्न गणों, कुलों और शासाओं में सगठन था।

यद्यिष प्यूरर को १८८८ और १८८१ के बीच ककाली टीले में अपने विशाल लोजकार्य के मध्य ईटों के एक स्तूप और दो मिदिरों के अवशेष तथा प्रचुर संख्या में ईसा-पूर्व दितीय शताब्दी में लेकर त्याहरवी शताब्दी देसवी तक के पुरावशेष प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी, किन्तु वह भवनों के विन्तृत मार्ताचक और छायाचित्रों के विवरण का उचित सूचोकरण कर सकने में प्रवक्ष परा, क्योंकि उसका कार्य खुदाई द्वारा मुख्यतः पुरावशेषों, विशेषकर शिलालेकों को लोज निकालने तक ही सीमित रहा। उन पुरावशेषों का पूचीपर-सबध क्या और वे किन-किन भवनों के थे, इसका भी उमने कोई विवरण नहीं रखा। जैन वास्तु-स्मारकों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस आवश्यक सूचीकरण के अभाव में हमें स्वाभाविक रूप से विक्रिन-स्मारकों के उत्कीण प्रस्तरपट्टों पर शिल्पांकित रचनाओं के साक्ष्य पर ही निर्मर रहना पड़ता है।

उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कंकाली टीले पर जैन प्रतिष्ठान एक ऐसे स्तूप के बारों फ्रीर निर्मित हुआ था जो कि अत्यंत श्रद्धा एवं झादर की वस्तु वन गया था। वर्ष ७६ (१५७ ईसवी) या ४६ (१२७ ईसवी) के एक शिलालेल्वर्य में, जो एक झज़ात मूर्ति के पादपीठ पर स्नित है, तथाकथित देव-निर्मित बोद्द स्तूप पर श्रद्धत नन्यावर्त की सूर्ति के प्रतिष्ठापित किये जाने का उल्लेख है। इससे यह विदित होता है कि दिनीय शताब्दी ईसवी के मध्य तक यह स्तूप इतना प्राचीन हो गया था कि इसके निर्माण संबंधी मूल तथ्यों की लोग पूर्णतः भूल गये थे और इसका निर्माण देवों द्वारा किया हुआ माना जाने लगा था। अनुमानतः सोम-देव ने अपने यहास्तितक कम्पू में (९४६ ई०) एक स्तूप के निर्माण का विवरण देते समय इसी स्तूप का उल्लेख किया है क्योंकि उनके अपने समय में देव-निर्मित स्तूप के रूप में एक स्तूप विख्यात था।

<sup>1</sup> विशाल कंकाली टीले के सुक्यवस्थित उल्लानन से कुछ भवनो की संरचना का पता लगने की मभावना है, यद्यपि पिछले उल्लाननों से टीले को पर्याप्त कृति पहुँ ची है.

<sup>2</sup> ल्यूडर्स, पूर्वोक्त, कमांक 47.

<sup>3</sup> कृष्णदत्त वाजपेयी ने इसं मुनिसुबत पढा है : महाबीर कम्मेमोरेशन वॉल्यूम. 1. धागरा. प् 189-90.

सोमदेव के मतानुसार इसका निर्माण वज्जकुमार ने करवाया था, जो दिव्य विद्याघरों की ग्रलौकिक क्वास्त्रयों से संपन्न था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पयूरर को खुदाई में ईटों का एक स्तूप प्राप्त हुआ था जिसका ब्यास १४.३३ मीटर बताया जाता है। इस स्तूप की क्यरेखा के एक सामान्य रेखाचित्र से (रेखाचित्र २) प्रतीत होता है कि यह स्तूप पूर्णक्षिण ईटों का बना हुआ नहीं था। इसके प्राप्तर में ईटों की चिनाई एक धाठ अरोंबाले चक्र के स्प में थी। चक्र के मतिरिक्त उसमें एक वृत्ताकार मित्ति थी, जो ढांचे को शक्ति प्रदान करने के लिए विकीण प्रारों को मध्य में जोड़नी थी। इस ढीचे के भीतर शेष स्थान प्रमुमानतः चिकनी मिट्टी से भरे हुए थे।



रेखालित्र 2. ककाली टीला ईट-निर्मित स्तूप की रूपरेखा (स्मिश्र के मनुसार)

- ) हन्दीकी (के के ). यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्बर, 1949. शोलापुर पु 416 ग्रीर 433.
- 2 स्मिथ, पूर्वोक्न, विश्व 3. तथापि, रेखाचित्र में ब्यास 14. 33 मीटर में कही अधिक दिखाया गया है.

मध्याय 6 ] मथ्रा



मबरा -- ग्रायाग-पट

चित्र !

मध्याय 6 ]

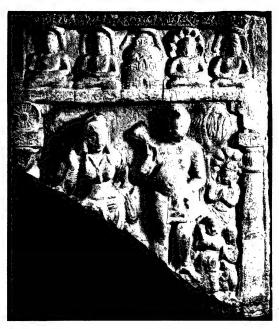

मथ्रा — क्रिल्पाकित शिलापट्ट

**चित्र** 2

(ख) मथ्रा — खण्डित प्राथाम-पट



(क) मधुरा — स्तूप के प्रवेश द्वार का सरदल, (ম) पुरो भाग (ब) पृष्ठ भाग





चि**त्र** 4

मध्याय 6 )

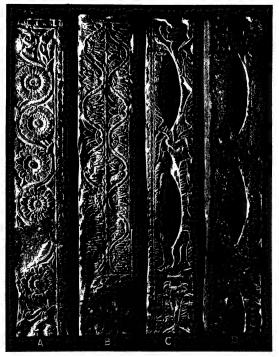

मथ्य — वेदिका का कोण स्तस्भ, चारी झीर का दृश्य

चित्र 5



मथरा — वदिका सूचिया (तकिए)

भव्याय ६ }



मथरा -- बेदिका के उप्णीव



मधुरा — वेदिका स्तम्भ

मध्याय 6 ]



(क) मयुरा 🕟 सापान में प्रयुक्त एक वदिका स्वस्थ



(ख) मधुरा — खण्डिन सरदल

**বিস** 9



(क) मथुरा — प्रवेश द्वार के टोडे, पुराभाग तथा पृष्ठ भाग



(ख) मयुरा — प्रवेश द्वार के टोडे, पुरोभाग तथा पृष्ठ भाग

मध्या 6



(क) मथुरा — सरदल का टोडा



(ख) मधुरा — नीरण स्तम्भ, पुरोक्तम तथा पृष्ठ भाग

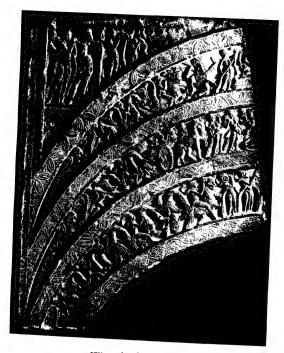

मधुरा — स्वित्त तीरण जीर्थ, पुरोभाग

ग्रह्माय **(**]]

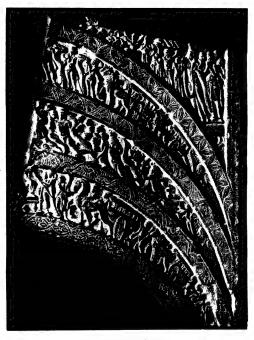

मधरा — खब्डित नोरण शीर्ष, पृत्र भाग

चित्र 13

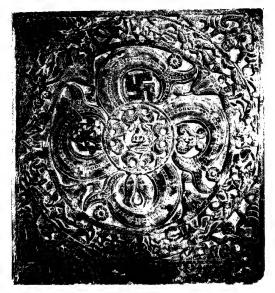

मथुरा — ग्रायाग-१ट

भव्याय ६ ] मबुर

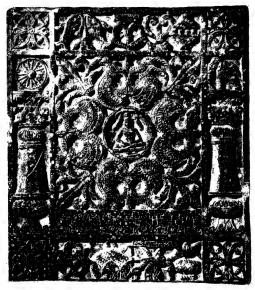

मथरा -- प्रायाग-पट

मथरा — श्रायाग-पट



इस स्तूप की ऊँचाई भीर वाह्य रूप के संबंध में हमें सरदलों, ब्रायाग-पटों भीर तोरण-शीषों इत्यादि के शिल्पांकनों को देखना चाहिए। शिल्पांकनों से, तथा प्रवेशद्वारों भीर वेदिकाओं के विच्छिन्न प्रस्तर-खण्डों से भी यह प्रतीत होता है कि इस स्थल। पर या तो एक से प्रधिक महस्व-पूर्ण स्तूप थे अथवा जो एक मात्र स्तूप था उसका समय-समय पर जीणोंद्वार तथा धलंकरण किया जाता रहा।

कालकमानुसार, स्तूप की सर्वप्रथम अनुकृति एक स्तूप के प्रवेशद्वार के निचने सरदल के (चित्र २ क) पुरोभाग में मिलती है। यह सरदल आजकल राज्य संग्रहालय, लखनऊ मे है (रा० सं० ल० जे-५३५)। इसपर उल्कीणं मूर्तियों एवं आकृतियों की जैली को ध्यान में रखते हुए, इस सरदल को ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी का परवर्ती नहीं माना जा सकता। उत्तरोत्तर घटती हुई नलबंदी-युक्त ढांलाकार शिखरवाला यह स्तूप कुछ-कुछ घंटे की-सी आकृति का है। ढोलाकार शिखर की तलवंदियों के चारों और त्रि-दण्डीय वेदिका हैं। अध्वेदनालार शिखर पर एक वर्गाकार नि-दण्डीय वेदिका हैं। अध्वेदनालार शिखर पर एक वर्गाकार नि-दण्डीय वेदिका है जिसके केन्द्र से एक छत्र स्पष्ट स्प से ऊपर की और उठा हुआ है। चौषी वेदिका, जो प्रदक्षिणा-पथ को चारों और से घेरे हुए है, भूमिनल पर वनायी गयी है। सभव है कि यह स्तूप तथाकारित देव-निर्मित स्तुप ही हो, जिसका आरम में कीई प्रस्तर-इर्डार नहीं था।

स्तुप की एक अन्य अनुकृति इसी अविधि के एक दूसरे खण्डत सरदल (रा० सं० त०, जे-१३१) पर है। यह सरदल भी भव लक्षनठ संग्रहालय के भण्डार-गृह में है। इस सरदल को बारों और से जानबूभकर काट दिया गया था, ताकि इसे विदेका के कोण-स्तंभ में परिणत किया जा सके परिणामस्वरूप इसके उन्हों था भाग कई स्थानों पर नष्ट हो गये है। शिल्पाकित भाग में एक स्तूप श्रंतित है, जिसका सबसे निवला भाग तथा अर्थवृत्ताकार शिखर की वैदिका के ऊपर का छत्र लापता है। क्योंकि निवला भाग उपलब्ध नहीं है, अतः यह निरवयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इसके दोलाकार शिखर के साथ वेदिकायुक्त दो तलबेदियों थी या नहीं। यदि नहीं थी, तो निवली वेदिका (इसके नीचे का भाग काट दिया गया है) ने भू-तल वेदिका का कार्य किया होगा। स्तूप के बाय भाग में दो सवारों सहित एक हाथी, एक अरबारोही और दो वेलों के सिर हैं। ये बैल सभवतया एक गाड़ी श्रीव रहे थे, जो अब लापता है। उन्होंणे भाग में ढाई कोटर हैं। एक संलग्न पार्व में सूचियों की वृत्तों के लिए कोटर भी वने हुए है।

स्तूप-स्थापत्य के विकसित स्वरूप का ज्ञान हमें उस सुरक्षित शिल्पांकित शिला-पट्ट (आयाग-पट, पु० सं० म०, क्यू-२; चित्र १) से मिलता है, जिसका कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

<sup>1</sup> हरियेण (932 ई॰). बृहह-कथा-कोच, संपा:ए एन उपाध्ये. 1943. बम्बई. पृ 26. इसमें मबुरा के पांच प्राचीन स्तूपों की स्थापना का विवरण दिया हुमा है.

<sup>2</sup> जर्नल क्रॉफ द यू मी हिस्टॉरिकल सोसाइटी. 23; 1950; 69-70.

इसपर ग्रंकित शिलालेख, जिसमें वारांगना वासु द्वारा किये गये विभिन्न समर्पणों का उल्लेख है, (उपर्युक्त, पष्ठ ५४) पुरालिपिशास्त्रीय दृष्टि से कनिष्क-पूर्व काल का कहा जा सकता है। पूर्वकथित स्तुप की तुलना में इसका विशाल बेलनाकार शिखर स्पष्ट रूप से इतना ऊँचा है कि इससे स्तूप कुछ-कुछ मीनार जैसा दिखाई देता है। इसकी दो तलवेदी है, जिनके चारों ओर उत्कीर्ण वैदिकाएँ हैं। ग्रर्द्धवत्ताकार शिखर के शीर्षभाग पर एक वर्गाकार द्वि-दण्डीय वेदिका है, जिसके केन्द्र में ऊपर की भोर एक छत्र शोभायमान है भौर उसपर मालाएँ लटक रही है। इस स्तुप की एक नवीनता इसकी ऊँची पीठिका है, जो अनुमानतः वर्गाकार है। इस पीठिका के ऊपर निर्मित तलवेदी प्रद-क्षिणा-पथ के रूप में प्रयुक्त होती थी। इसके चारों ग्रोर प्रवेशद्वार (तोरण) युक्त एक त्रि-दण्डीय वेदिका है। भूमितल से तलवेदी तक पहुँचने के लिए प्रवेशद्वार के ठीक सामने आठ सीढियोंवाला एक वेदिकायुक्त सोपान है। पीठिका के अग्रभाग पर मकर-तोरणों की-सी आकृति के अर्द्धवृत्ताकार आले बने हुए हैं, जिनमें पादपीठों पर खडगासन मीतियां अंकित हैं (दक्षिण पार्श्व में पूरुष और वाम पार्ख में नारी-मित्यां हैं) । प्रचरता से उत्कीर्ण इस तोरण का भई त और सांची के तोरणों के साथ रचनात्मक साद्श्य है। इसमें दो ग्रायताकार उत्कीर्ण स्तभ हैं, जो तीन अनुप्रस्थ वकाकार सरदलों को, जिनके सिरे मकरों की बाकृति के हैं, अवलंब दिये हुए हैं। सरदलों के बीच दो अवलंबक प्रस्तर-खण्ड हैं, जबकि निचले सरदल के दो मुझे हुए सिरे दो सिंहाकार टोड़ों पर श्राधारित है। सबसे ऊपर के सरदल पर मुकुट की भाँति स्थित मधुमालती लता का एक कला-प्रतीक अंकित है, जिसके दोनों पाइवों में एक त्रि-रत्न या (निन्दपद) प्रतीक है, जैसा भईत के स्तुप के पूर्वी तोरण में हैं। निचले सरदल के केन्द्रीय भाग से एक कमल-गुच्छ लटका हुआ है, जिसके साथ पुष्पमालाएँ भी हैं। तोरण का शिल्पांकन तत्कालीन शैली पर आधारित है. यह तथ्य आगे वर्णित विच्छित्न खण्डों की बोज से सिद्ध हो जाता है (पृष्ठ ६३)।

इस स्तूप की एक प्रमुख विशेषता इसके दो ऊँचे-ऊँचे स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ सामने के दोनों कोनों पर स्थित है। (यह शिल्पांकन जिस स्तूप की लघु अनुकृति है, सभवतः उस स्तूप के शेष दो कोनों पर भी दो भीर स्तंभ रहे होंगे)। इन स्तूपों का घट-आघार एक पिरामिड जैसी आकृति के सोपानपुक्त पादपीठ पर टिका हुआ है। स्तंभ का मध्यभाग दायें पाइवं में बृत्ताकार और बायें पाइवं में अष्टकोणीय है, उसके ऊपर एक घट और घट के ऊपर शितन-मुद्रा में पंखवारी सिहयुगल उत्कीण हैं। इन सिहों के ऊपर एक चौड़ी-चपटी कुण्डनित निमित है, जो स्तंभ-सीष पर मुकुट की तरह स्थित प्राकृति को थामे हुए है। दायें पाइवं में उसकी रचना एक चक की तथा बायें पाइवं में अगले पेरों को खड़ा करके बैठे हुए सिह की है। ये स्तंभ पीठिका पर बने स्तूप की ऊँचाई के बराबर हैं। कंकाली-टीले में इस प्रकार के अनेक स्तंभ मिले हैं।

एक ग्रन्थ लिंग्डित झायाग-पट (रा० सं० ल०, जे-२५५) पर एक स्तूप के शिल्पांकन (चित्र २ ल) का निचला भाग सुरक्षित है। स्तूप के उपलब्ध भाग का सामान्य विन्यास धौर प्रमुख विशेषताएँ पूर्वोक्त स्तूप (पु० सं० म०, क्यू-२) के समान ही हैं, किन्तु उसकी सुलना में इसकी पीठिका

नीची है, जिसके परिणामस्वरूप तोरण तक पहुँचने के लिए केवल चार सीड़ियों हैं, जहां से पीटिका के ऊपर वैदिकायुक्त तलवेदी पर पहुँचा जा सकता है। इस तलवेदी पर दो स्तंभ हैं, जैसे कि पूर्वोक्त खिल्पांकन में थे। मुख्य स्तूप के ऊंचे बेलनाकार शिवलर की केवल निचली तलवेदी ही सुरिवत है। प्रत्युक्त से उत्सीणं तोरण के बाकाकार सरदलों के सिच पुड़ी हुई पूँखों तोरण के बारा के सिच में है। परदलों के बीच वर्गाकार शिवालण्डों पर (जो तोरण के बायनाकार स्तमों की सीच में है) मयुमानती लता और श्रीवस्त जैसे कला-श्रतीक अंकित है। सरदलों के केन्द्रीय भाग को जोड़नेवाले दो खिल्पांकित वैदिका स्तंभ हैं और इन स्तंभों तथा खिलालण्डों के बीच के स्थान में जालियों बनी हुई हैं। इस तोरण के बीध्यंस्य तस्त्व वैते ही हैं जैसे कि पुठ संठ मठ, कपू-२ संस्थावाले तोरण में हैं। निचले सरदल के केन्द्रीय भाग से माला सहित एक कमल-गुच्छ लटक रहा है। खिलापट्ट पर उत्कीणं लेख में कहा गया है यह बायाग-पट एक नतंक की पत्नी शिवयशा डारा अंहतों की पूजा के लिए स्थापित किया गया था। पुरालिपिशास्त्रीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह शिवालेख किन्यक्त प्रयस से तरल पढ़ने के युग का माना गया है।

स्तूपों की अन्य अनुकृतियों भी हैं। इनमें से एक इस समय नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए तोरण-शीर्ष (चित्र १२) पर धंकित है। यद्यपि विभिन्न विषय-वस्तुओं के एक साथ एकत्रित हो जाने के कारण, इसमें लघु रूप में शिर्माकत किया गया है, किन्तु फिर भी इसमें मूल स्तूप की सभी आवश्यक विशेषताएँ विद्यमान हैं — जैसे कि दो वैदिका-युक्त तलवेदियों में एक उंचा वेताकात शिखर और एक नीचा अर्धवृत्ताकार शिखर है; शिखर पर एक वर्गाकार वेदिका और एक उत्तरी है। एक अन्य तोरण-शीर्ष (राठसंठल ०, वी २०७) यर भी एक लखु स्तूप का अंकन किया गया है। इसके आधार में एक वेदिका निर्मित है।

एक प्रत्य लघु वित्रण एक शिला-पट्ट पर है, जो संभवतया एक प्रायाग-पट (रा० सं० ल०, जे-६२३) है। इसपर वर्ष ६६ का एक शिलालेख है जो अनुमानतः शक संवत् का है। इसमें स्त्रुप का अंकन ऊपरी भाग में हैं (चित्र ३), पाश्व में दोनों और पद्मासन मुद्रा में दो-दो तीर्थंकर- मूर्तियां हैं, जब कि मुख्य फनक पर कायोत्सगं मुद्रा में कण या कण्ड नामक श्रमण की मूर्ति, अभय मुद्रा में खड़ी एक महिला की मूर्ति, और तीन भक्तों की मृर्तियां उत्कीण हैं। पूर्वोक्न पांच अनुकृतियों की विशेषताओं के विपरीत, इस स्त्रुप के डोलाकार शिखर की एक ही तलवेदी है। एक विशेषता यह भी हि के मूर्पित पर और डोलाकार शिखर के ऊपर जो वेदिकाएँ हैं उन दोनों में एक-एक तौरण है। अर्थंक्तालार शिखर के उपर जो वेदिकाएँ हैं उन दोनों में एक-एक तौरण है। प्रिकंत पर प्राया से प्राया मोटी स्वित्र के उपर एक वर्गाकार वेदिका है, जिसके केन्द्र में छत्र की कम ऊँची तथा मोटी परिष्ठ है।

<sup>1</sup> एपीग्राकिया इण्डिका. 2; 200. /स्यूडर्स, पूर्वोक्त, कमाक 100.

<sup>2</sup> बुलेटिन ग्रॉफ स्युव्धियन्स एण्ड गार्क् बॉलॉबी इन यू. पी. 9 ; 1972; 48-49, रेलाचित्र 4.

<sup>3</sup> एपीम्राकिया इण्डिका. 10; 1909-10; 117.

एक तलवेदीयुक्त ढोलाकार शिखरवाले स्तूप की कम से कम दो ब्रौर लघु अनुकृतियाँ हैं। एक तो एक आयाग-पट पर है (रा०सं०ल०, जे-२४०; चित्र-१४), ब्रौर दूसरी एक वेदिका-स्तंभ के मध्यभाग में कमलवृत्त के भीतर है (रा० सं० ल०, जे-२=३; चित्र ४ क)।

उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि मथुरा के जैन स्तूपों के ढोलाकार शिखरों का, सांची के स्तूप १, २ और ३ की भौति संलकरण नहीं किया गया, क्योंकि जैन सप्रदाय के लोग इसे पवित्रता का प्रतीक बनाये रखने के लिए, प्रत्यक्षतः आडंबरहीन तथा सादा स्तूप को पसंद करते रहे। इसके प्रतिरिक्त सांची के स्तूपों के सद्य, अनंकरण की लालसा की अभ्यव्यक्ति यहाँ वैदिकाओं अपे तो राणें पर हुई जो स्तूप के अंग तो है, किन्तु उसके अनिवार्य तस्त नहीं। कंकाली-टीले से प्राप्त वैदिकाओं और तोरणों के क्षण्डित भागों में से अनेक कुषाण-पूर्व एवं कुषाणपुर के कलाकारों की प्रशंसनीय उपलब्धि का सार्थक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

सब से प्राचीन बेदिका ईसा-पूर्व द्वितीय या प्रथम शताब्दी की हो सकती है। उसके खण्डित भागों को देखने से पता चलता है कि बेदिका में स्तभों की एक श्रृंखला होती थी। सभी स्तंभ तीन सुवियों से परस्पर जुड़े होते थे और उनके उत्पर एक दूसरे छोर तक एक लस्वायमान उष्णीय बना होता था। उष्णीय को बिठाने के लिए स्तंभों के दोनों थ्रोर मसूराकार कोटरों थ्रीर हीर्ष पर चूल की ज्यवस्था स्पष्टतः पुरातन काष्टकला-सैली द्वारा प्रेरित है, जो तोरणों के ब्रबशेषों में देखी जा सकती है।

स्तंभ (रा० सं० ल०, जे-२६३, जे-२६६ और जे-२६२: चित्र ४) खंशत: वर्गकार खौर खंशत: अध्यभजाकार हैं। अष्यभजाकार स्तंभ आच्छादित नहीं है। उनके दो और तो सुचियों की मसुराकार चलों को बिठाने के लिए तीन-तीन छिद्र बने हुए हैं, जब कि सामने तथा पीछे की श्रोर सामान्यत: तीन-तीन कला-पिण्ड भौर दो-दो अर्धवृत्ताकार कला-पिण्ड (एक अधोभाग में और दूसरा शीर्ष पर ) उत्कीर्ण किये गये हैं। पूर्ण और अर्धवत्ताकार कला-पिण्डों में कम उभारवाले शिल्पांकित कला-प्रतीकों का भण्डार वस्ततः सीमित है। विभिन्न रूपों में सर्वाधिक प्रचलित कला-प्रतीक कमल का है। ग्रन्थ कला-प्रतीकों में, जिनमें पूष्प-गूच्छ, मधुमालती लता, स्तूप (चित्र ४ क), मकर तथा पशुस्रों के चित्रण (चित्र ४ ग) सम्मिलित हैं, मिश्रित तथा काल्पनिक पशुस्रों के प्रतीक विशेष रूप से रोचक हैं (चित्र ४ ख)। प्रवेशद्वार पर स्तंभों की रचना कुछ भिन्न प्रकार की है। ये विशिष्ट भ्रायताकार तथा पूर्णरूपेण शिल्पांकित है। स्तंभ क्रमांक रा० सं० ल०, जे-३५६ एक ऐसा ही स्तंभ है जो कंकाली - टीले में पाया गया है। इसके तीन ओर लता-गूल्मों के ग्रत्यन्त कलात्मक ग्रंकन हैं (चित्र ४) तथा चौथे अनुत्कीर्ण भाग में सचियों के लिए तीन मसराकार कोटर बने हुए हैं। इस स्तंभ विशेष के एक ग्रोर (चित्र प्र ग) दो मसराकार कोटर हैं. जो स्पष्टत: परवर्ती निर्मिति हैं भीर जिनके कारण मूल शिल्पांकनों को क्षति पहुँची है। यह भी संभव है कि तोरण की रचना के समय ही ये कोटर भी वेदिका के परवर्ती विस्तार के लिए बना दिये गये हों जैसा कि सांची में है।

कंकाली-टीले में बेदिकाओं की दो भिन्न आकारों की बहुत-सी ससूराकार सूचियाँ (चित्र ६) भी प्राप्त हुई हैं। इन सूचियाँ पर कला-पिण्डों का विविध कला-प्रतीकों सहित श्रंकत है, जिनमें कमल-प्रतीक का प्रयोग सर्वाधिक है। कला-पिण्डों पर अन्य प्रतीक भी हैं; यथा, वृक्ष-चैत्य (रा० सं० ल०, जे-४२२; चित्र ६ ख), एक पादगीठ पर कटोरा (?), पंख्रचारी शंख जिसके मुख से मुद्राएं निम्पंदित हो रही हैं, लता-पल्लव, सधुमालती लता, श्रीवरल, हंस तथा पशु (रा० सं० ल०, जे-४०३; चित्र ६ ए)। इनमें से बहुत से पशु वस्तुतः काल्पनिक जन्तु हैं (रा० सं० ल०, जे-२६४; चित्र ६ ए), यथा, मनुष्य के सिरवाला मिह, मत्स्य-पुच्छवाला पंख्रचारी सिंह, मत्स्य-पुच्छवाला हार्षी (रा० सं० ल०, जे-४२७; चित्र ६ क्), मत्स्य-पुच्छवाला मकर, मत्स्य-पुच्छवाला भेड़िया, मनस्य-पुच्छवाला सेहिया, मनस्य-पुच्छवाला सेहिया, मनस्य-पुच्छवाला सेहिया,

भ्रनेक भारी-भारी उष्णीय-प्रस्तर प्राप्त हुए ये जिनमें से कुछ ईसा-पूर्व प्रयम शताब्दी के माने जा सकते हैं। इनके ऊपर के कोने गोल किये हुए हैं भीर इनके दो प्रभाग हैं। ऊपरी प्रभाग पर, जो अपेशाकृत मोटा है भीर निचले के ऊपर प्रक्षिप्त है, सामान्यतः एक रज्जु उल्लीणें है जिसमें कमकाः लटकती हुई पिट्यों भ्रीर कली रूपी भूमकों का अंकत है। निचल प्रभाग पर सामान्यतः अकित कला-प्रतीक एक रूड़िगत शैली की लहरदार पट्टी या पुष्पयुक्त विसर्पी लता है (चित्र ७ क भीर ख)। अन्य कला-प्रतीकों में अनेकृत सभूमालि लता तथा पछुमों के अंकत सम्मिलित हैं (चित्र ७ ग)। अनेक स्थानों पर पछुमों का शिल्पांकन अस्यन्त प्रयीणतापूर्वक किया गया है।

कंकाली-टील से कुषाणयुग की किसी वैदिका के कुछ महत्त्वपूर्ण स्तंभ प्राप्त हुए है। यद्यपि ये स्तंभ पूर्वोक्त स्तंभों से प्रपेक्षाकृत लग्नु आकार के है, किन्तु विषय-सन्तु की उत्तमता तथा सूर्ति- कला सबंधी गुणों की कलात्मक उत्कृष्टता के कारण प्राप्ति वित्ताकर्षक हैं। इनके दो बोर तीन मसूराकार कोटर (ध्रिषकतर सिरों पर मुड़े हुए) तथा ऊपरी भाग पर एक चूल निर्मित है। पृद्ध- भाग में दो पूर्ण नथा दो अधंकमलयुक्त कला-पिण्ड है, प्रत्येक प्रधोभाग तथा घीषेभाग में (चित्र च )। कला-पिण्डों के सम्ध्यतीं रिक्त स्थान तीन चरणों में हैं। तथापि, इन स्तंभों को विधिष्टता प्रदान करनेवाली बात यह है कि इनके पुरो-भाग के मुस्पट शिल्पांकनों में जीवंत मानव-सूर्तियां अकित है। इन सुगठित सूर्तियों का प्रतिक्रथण पर्याप्त परिपक है और उत्तसे विधिष्ट मुद्राभों में मानव-सूर्तियों के शिल्पांकन में विस्त्यकार की दक्षता परिलक्षित होती है। मुस्मित करोवांवाणों ये नारियां स्वक्छंद और उल्लिस्त मुद्रा में दशायी गयी है। स्वाधा प्रयोद्ध परिपक्ष ते प्राप्त स्वाप्त में का सिक्त हो से इस सुग्री में स्वाधी गयी है। स्वाधा प्रयोद्ध परिलक्ष ते हो हुए भी जैत समुद्राय ने कलाकार को मुक्त वातावरण में उत्पत्त उत्साह और विनोदी अधिक्ष की अधिक्ष के लिए धासिक्त एवं आवेश से युक्त सुंदर, और यहाँ तक कि विनोदी अधिक्ष की अधिकार के लिए धासिक्त एवं आवेश से युक्त सुंदर, और वहाँ तक कि

श्रॅं ७ ज्योतिप्रसाद जैन के मतानुसार (व्यक्तिगत-मत्र व्यवहार), यह या तो एक शराव-संपुट या प्रतिष्ठान (ठौन) है, जो जैन मांगलिक प्रतीकों में से एक है

विलासप्रिय तथा कामोलेजक नारी-आकृतियों का शिल्पांकन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस प्रकार ग्रंकित है एक स्तंत्र पर (रा० सं० ल०, जे-२७७) एक नारी-मूर्ति [जो अशोक वृक्ष के नीचे दीन मुद्रा में भुके हुए एक बीने पुरुष की पीठ पर अपनी देह में आकर्षक प्राकृंचन दिये हुए खड़ी हुई है और एक पुष्पमाल से अपना केषावित्यास कर रही है (चित्र ८ क)। एक दूसरे स्तंत्र में, जो ग्रव राष्ट्रीय संग्रहालय में है, दो सिहांबाले एक पायपीठ के ऊपर एक नारी-आकृत प्रावः नृत्य-मुद्रा में खड़ी हुई है, उसके वाम हस्त में एक लड़्ग है और दक्षिण हस्त से वह अपनी सर के ऊपर एक करम्ब-पुष्पगुच्छ का स्पर्ण कर रही है (चित्र ८ क्ष)। तीसरे स्तंत्र पर (यह भी श्रव संग्रहालय में है) एक नारी, जो तीन-चौथाई पाय्वंदृश्य में चित्रित है, अपनी कठि को भुकाये हुए ऊपर की चट्टानों से करते हुए जलप्रपात के नीचे स्नान कर रही है (चित्र ८ ग)।

सोपान की वेदिकाओं पर उत्कीण शिल्पांकन भी कलात्मक दृष्टि से उतने ही उत्कृष्ट हैं। एक स्तंभ पर (चित्र ६ क), जिसका शीर्ष तिरछा है भीर जिसपर एक चूल है (पु० सं० म०, १४. ३६६) तथा जो कुषाणयुगीन माना गया था, अशोक-वृक्ष के नीचे एक नारी का अंकत है जो उत्पर उठे हुए अपने वाम हस्त पर एक थाली रखे हुए हैं जिसमें कुछ वस्तुए, रखी हैं और जिसपर शंकु के आकार का उक्कत लगा हुआ है। नारी अपने दक्षिण हस्त में एक मूँठवाला पात्र पकड़े हुए हैं जिसका तक उन्दी है। इसके पूष्टभाग में पूर्ण और अर्थ-कमलयुक्त कला-पिण्ड उत्कीण हैं जिनके मध्य स्थान में नीन स्तर हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त दो झायाग-पटों (पु० सं० म०, क्यू-२ तथा रा० सं० ल०, क-२५४) पर उत्कीण शिल्पांकनों में कनिष्क-पूर्व गुग के प्रवेशद्वारों का यथार्थ झंकन किया गया है, स्तूपों के तोरणों के झनेक खण्डित भाग प्राप्त हुए थे। प्राचीन तोरण-मण्डलों में से एक सरदल रा० सं० ल०, जे-५३५ है, जो संभवतया ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी का है। यह निचले सरदल का मध्य भाग था जो किचित वकाकार है। इसके पुरोभाग में एक स्तूप उत्कीणें है जिसकी दो सुपर्ण (प्रथ-मानव तथा धर्म-पक्षी) एवं पीच किन्तर पूजा कर रहे हैं और प्रपने हाथों में विविध प्रकार से एक पुण्यात, पुण्यातालामों युक्त पुष्णपात, नीलकमलयुच्छ और एक कमल प्रहण किये हुए हैं (वित्र २ क)। पंखधारी झाक्रतियों तो झसीरियाई तथा फारसी मूर्तिकलाझों में पायी जानेवाली ऐसी ही झाक्रतियों का स्मरण कराती हैं, किन्तु किन्तर झमानतः यूनानी झादिक्यों से प्रेरित होकर बनाये गये हैं। पुष्ठभाग में (चित्र २ ख) असतों की एक सीत्साह धर्मयात्रा का चित्रण है। भक्तों में से दो हाथी पर और तीन झक्वों पर झाक्कड हैं, दो पदमात्री हैं तथा अनेकों एक बैलगाड़ी में हैं और संभवनता वे इस स्तूप के दर्जों के लिए ही जा रहे हैं। पशु, जो अपनी जीवनी-शिक्त के लिए विख्यात है, अत्यत्न नजीव प्रतीत होते हैं; विशेषकर, स्कूर्तिवान घरवों का सजीव झकन कलाकार की उत्कृष्ट दक्षता की झोर संकेत करता है। भीतर के सध्यभाग में एक कमल-पुच्छ उत्कीण है।

रा० सं० ल०, जे-५४४ (चित्र ६ क, ख) एक अन्य तोरण-सरदल है। यह सरदल अनुप्रस्य है तथा पूर्वोक्त सरदलों से कुछ परवर्ती प्रतीत होता है। इसके केन्द्रीय भाग में सम्मोहक सौंदर्य तथा सब्बाव 6 ] भवूरा

माधुर्य संपन्न एक विसर्पी लता घत्यंत धलंकृत रूप से उत्कीण है; इसका लहरदार तना उत्कृष्ट रूप से उत्कीण कमलों, कलियों भीर पित्तयों को बाच्छादित किये हुए है। विसर्पी लता के पावर्ष में दोनों भोर (तीरण-स्तंभों की उथ्वीषर सीध में) एक-एक वर्गाकार फलक बना हुम्मा है जिसमें एक वामन व्यक्ति इस प्रकार बैठा है जैसे वह उपरी ढिचे को चामे रखने का प्रयास कर रहा हो। एक विकास लाव यह है कि वामन की टीगें सर्प के समान है धीर उत्तक धंत में एक टेड्डी-मेड्डी पूर्व है। इस प्रकार की आहतियों जो धनेक उन्होणें विकापपट्टी पर भी पायी जाती है और जिनमें कितक-पूर्व युग के धायाग-पट भी सम्मिलत हैं, कदाचित यूनानी संस्कृति के किसी कला-प्रतिक का क्यांतर है। इन वर्गाकार फलकों के पश्चात दो प्रक्षिपत सिरे हैं (वाम सिरा लापता है), जिनपर मत्स्य-पुच्छ-वाला एक मकर उत्कीण है जिसके मुख में एक मतस्य है। धितम छोर धर्डवृत्ताकार है। इस प्रकार के एक प्रत्य लिखत सरस्य (राठ सठ लठ, जे-४७) में दाहिनी धोर के सिरे पर एक गरुइ उत्कीण है जो प्रपनी चोंच में एक तीन फणवाने ऐसे सर्प को पकड़ हुए है जिसने स्वय को गरुइ की ग्रीवा के चारों घोर लगेट विचा है (चित्र ६ खंत क)। इससे मागे एक घंचत: सुरक्षित कलक है जिसमें एक वैत्राडों धीर लगेट विचा है (चित्र ६ खंतिस है।

कंकाली-टीले में तोरणों में प्रयुक्त दो भिन्न प्रकार के टोड़े मिले है। एक प्रकार के टोड़ों में शालभजिकाओं का स्रकन है। तोरण-शालभजिकाओं के कई ऐसे नमूने हैं जो तोरण-स्तंभों से निकलकर तोरण के निचले सरदल के दो सिरों को सहारा दिये रहते थे। इनमें से दो (रा० स० ल० जे-५६५ क और ख; चित्र १० क और ख), जो एक ही तोरण के हैं, सुरक्षित हैं। दोनों टोड़ों के श्राघार में एक जल है जो स्तंभ के कोटर में बैठा दी जाती थी। टोडों के घेरे में बनी दोनों नारी-मृतियां परोभाग की श्रोर पूर्णतः तथा पष्ठभाग की श्रोर श्रंशतः सज्जित हैं। यद्यपि इनमें कतिपय विशेषतार्णं (उदाहरणार्थ-केशविन्यास, ग्राभूषण, चरणों के नीचे की मृतियाँ) भहंत की वेदिका-मृतियों के समान हैं, परन्तु ये अपने अधिक उत्तम प्रतिरूपण के कारण उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं और सांची की तोरण-ज्ञालभंजिकाओं की कुछ पूर्ववर्ती प्रतीत होती हैं। एक पृष्पित वक्ष (संभवतया श्रशोक) के तने के सहारे भकी हुई ये दोनों नारियां उस बुक्ष की शाखाओं को पकड़े हुए हैं। दाहिने टोडे पर उत्कीर्ण नारी एक अके हए मानव की मूर्ति पर खड़ी है (चित्र १० क), जब कि बायें टोड़े पर ग्रांकित नारी एक हाथी के सिर पर खडी है (चित्र १० ख)। इस प्रकार के अन्य सभी टोड़े खिलत हैं। उनमें से दो टोडों में नारी-मृति मत्स्य-पुच्छवाले एक मकर पर खड़ी हुई है। एक ग्रन्य प्रकार के टोड़े में सिंह का निरूपण है, जैसा कि एक भाषाग-पट में शिल्पांकित है (प्र० सं० म०, क्यू-२; चित्र १)। इस प्रकार के टोड़े की पूर्ण प्रतिकृति (चित्र ११ क) रा० स० ल०, जे-488 B1

तोरण-स्तंभों में कुषाणयुगीन स्तंभों के शिल्पांकन विशेष रूप से उत्कृष्ट हैं। इनमें से एक (चित्र ११ ख) धरिमलेखांकित है जिसमें श्राविका बलहस्तिनी द्वारा एक तोरण के समर्पण का उल्लेख

<sup>।</sup> स्मिथ, पूर्वोक्त, चित्र 36 तथा ग.

है। सांची के सदृश इन स्तंभों के दो पादर्व नीचे से ऊपर की ब्रोर अनेक फलकों में विभक्त हैं और वेदिका-प्रतीकों द्वारा एक दूसरे से पृथक किये हुए हैं। इन फलकों की विषय-वस्तु अधिकांशतः ऐहिक है, जिसमें प्रेमकीड़ा के दृष्य, राजभवनों का जीवन, मखपान करने हुए युगल, नारी का केस-विल्यास करना हुआ। पुरुष, अपना पृथार करती हुई नारी, नृत्य-रत युगल इत्यादि दिखाये गये हैं; किन्तु आर्मिक दृश्यों का भी, जिनमें पुष्प एवं प्रथमान ले जाते हुए नर-नारी शिर्पाकित किये गये हैं; किन्तु आर्मिक वहाँ है। ऐहिक दृश्यों का जित्रमान सर्वदा ही स्तंभीवाला मण्डप है जो सभी पावर्षों से खुला हुआ है तथा जिसकी छत अर्बेखनाकार है; छत के दो अर्ब्बुवाकार सिरों में चैत्य-तोरण अंकित किये गये हैं। छत के आधार-स्तंभों का मध्यदण्ड नीचे वर्गाकार और ऊपर प्रषट-भुजाकार है, जिनमें से कुछ भें नुकीले कोनों को ढलवा बनाया हुआ है। दण्ड के ऊपर एक प्रक्षिप्त सण्ड है जिसपर कमल की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं और जो शीर्य-कलक को सहारा दिये हुए है जिस पर पंखापीर विह बैठे हुए हैं। सिहों के ऊपर शर्ने: विस्तार को प्रप्त होता हुआ एक प्रखड है जिसके शीर्य के कोने कुण्डलित हैं। इस प्रकार के कई स्तंभ ककाली-टीले में मिले हैं। दो मण्डप एक कमल-सरोवर से संबद हैं, जो स्पट्त: अभिजात-वां की जलका-कीड़ा के लिए था। इन दृश्यों का अर्थन प्रकार में संवर हैं। वार्मिक संस्कारों से वार्मित रहका-कीड़ा के लिए था। इन दृश्यों का अर्थन प्रकार में स्वर ही। वार्मिक संस्कारों से वार्मित रहका-त्र कलाकार ने विभन्न मुद्राओं तथा कियाओं में रत स्त्री-पुरुषों का जित्रण करने में अपना कीशल प्रदिश्ति किया है।

तोरणों के अन्य उपांगों में, सरदलों के मध्य स्थापित उत्कीण शिलाखण्ड, तोरण-स्तभों के सिंह-शीर्ष और शिखर-खण्ड मिले थे। इनमें से एक लुप्तप्राय चक को थामे हुए त्रि-रत्त<sup>2</sup> (या निन्दिपद) हैं जो सभवतया शिखर-खण्ड हैं। एक विलक्षणता यह है कि वृत्ताकार भाग के ऊपर इनमें से एक त्रि-रत्न (या निन्दिपद) के ऊपरी भाग में मत्स्य-पुच्छवाले दो मकर बने हुए हैं।

## मंदिर तथा विहार

जैसा कि पहले बताया जा चुका है (पूष्ट ५४), पुरालेखीय साक्ष्यों तथा प्राप्त मूर्तियों से इस बात का सकेत मिलता है कि ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी में और उसके पश्चात् जैन मंदिर विद्यमान थे। इसमें कोई सदेह नहीं कि जैन मुनियों के निवास के लिए विहार भी थे। तथापि, उपलब्ध साक्ष्यों से इन भवनों का इतिहास लिखना संभव नहीं है। यह भी ज्ञान नहीं कि प्राचीनतम जैन-विहार श्रव्यंत्वाकार था, जैसा कि उदयगिर में है (अध्याय ७) अथवा प्रण्डाकार या चतुर्युं जाकार था। मधुरा के कुपाण्युगीन बौद्ध विद्यांकानों में श्रद्धंत्वाकार श्रीर चतुर्युंजाकार मंदिरों का चित्रण किया गया है। अधिकतर सभावना इस बात की है कि मंदिर, कक्ष श्रीर

<sup>1</sup> रा॰ स॰ल॰ जे-532. / ल्यूडसं, पूर्वोक्त, कमांक 108.

<sup>2</sup> स्मिथ, पूर्वोक्त, चित्र 40 और 52.

<sup>3</sup> बोगेल (जंफ). ला स्कल्पचर डिमयुरा. 1930. पेरिस तथा बुलेल्स. चित्र 23 क फ्रीर ग. इस चित्र की सक्या क बाली उल्लीण धाकृति मे एक प्राकार-भित्ति के भीतर एक मठ का भी चित्रण किया गया है. प्रवेशद्वार

विहार ईटों से निर्मित ये तथा स्तंभों, भित्ति-संभों, वौक्षटों, वातायनों, पटिरयों तथा जलिर्माम-प्रणाली में सामान्यतः पत्थरों का उपयोग किया जाता था। जल-निर्मम प्रणाली के कुछ नमूनों से पता चलता है कि उनपर भी प्रचुर शिल्पांकन किये जाते थे। उनकी भुजाएँ मत्स्य भीर मत्स्य-पुण्छवाले मकर जैसे जलचर प्राणियों (जिनमें कभी-कभी मकर मत्स्य का पीछा करता हुषा भिक्ति होता था) तथा मंगलिक प्रतीकों से अलंकृत की जाती। भी। वातायनों के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। एक मक्षत बातायन में चारों कोनों के जोड़ों पर वर्गाकार जाली बनायी हुई है, केन्द्रीय भाग की जाती में हीरक पंपितयों का काम किया हुष्का है। उसकी भुजाभों पर चार पंस्तुहियों वाले पुण्य-समूह भक्ति किये गये हैं। प्रत्येक पुण्य में चार पंस्तुहियों है। एक स्रप्त बातायन में भुष्य-समूह भक्ति किये गये हैं। प्रत्येक पुण्य में चार पंस्तुहियों है। एक स्रप्त सण्डित जातायन में भुष्य-समूह भक्ति किये गये हैं। प्रत्येक पुण्य में चार पंस्तुहियों है। एक स्रप्त सण्डित जातायन में भ्रष्टरल कमन प्रकित है। एक स्रप्त सण्डित जातायन में भ्रष्टरल कमन प्रकित है।

एक खण्डित तोरण-शीर्ष, जो बाघे से कुछ ही कम है बीर बाब राष्ट्रीय संब्रहालय में है (चित्र १२ और १३), बहत ही आकर्षक एवं ध्यान देने योग्य है। यह संभवतया किसी मंदिर का खण्ड होगा, जबिक सामान्यतः विश्वास यह किया जाता है कि यह स्तुप के किसी तोरण का है। यह खण्डित तोरण-शीर्ष दोनों भ्रोर प्रचरता एवं सावधानीपूर्वक उत्कीर्ण किया हुआ है तथा अलंकरण का विन्यास दोनों स्रोर लगभग एक समान है। प्रत्येक स्रोर तीन सर्द्धवत्ताकार (साधे विद्यमान) फलक हैं जो वानस्पतिक तथा विसर्पी लताओंवाले कला-प्रतीकों से अलंकृत चार पट्टियों के भीतर हैं। इसके पूरोभाग के कोने में जो त्रिभजाकार स्कंघ है उसमें स्तृप की स्रोर जा रहा भक्सजनों का एक समृह शिल्पांकित है: स्तप के सम्मस्त चार पीठिकाएँ हैं जिनके ऊपर आयाग-पट है: जब कि भक्तजनों के चरणों के नीचे एक पहियेदार बंद गाड़ी है। पष्ठभाग के स्कंघ में इसी प्रकार की एक गाड़ी के ऊपर उपासकों का अपेक्षाकृत एक अधिक बड़ा समूह है; भक्तों के इस समूह के सम्मूख एक पूर्ण घट, कमलदलाकार टोकरी जिसमें मालाएँ रखी हुई हैं तथा ढक्कनों से ढके हुए तीन कटोरे हैं। दोनों भ्रोर की चंद्राकार फलकों के सिरों में मत्स्य-पुच्छवाले मकर बने हुए हैं; पाँच फलकों में इन मकरों का मुख बाल-माकृतियों द्वारा खोला जा रहा है। दोनों स्रोर की फलकों के उपलब्ध श्रंशों के शेष भाग में पुरुष, महिलाएँ तथा उड़ते हुए विद्याधर श्रंकित हैं जो उन इष्टदेवों की अरेर जा रहे हैं जो फलकों के केन्द्रीय भाग (बिलूप्त) में झिकत थे। कुछ भक्तजन पैदल हैं, जबिक बन्य वृषभों तथा श्रक्तों द्वारा खींची जा रही गाडियों में हैं। इनके श्रतिरिक्त कुछ और भी भक्तजन हैं, जो मत्स्य-पुच्छ तथा सर्पों की-सी देहवाले विचित्र पशुओं की पीठ पर सवार हैं। शीर्षस्थ फलक के पूरोभाग में एक बिमान ग्रंकित है जिसे संभवतया हंस खीच रहे हैं। अर्घबेलनाकार छतवाली एक आयताकार संरचना भी है जिसके दोनों सिरों पर चैत्य-तोरण हैं और आधार में एक वेदिका है।

के पाइन में तोररण जैसे प्रवेष हैं. कुटोर की रूपरेला चतुर्गुजाकार (चतुःशाला) प्रतीत होती है. छनें जो संभवत: अपरेलवाली घीं, त्रिमुजाकार है खीर उनके प्रश्येक सिरे पर एक विकोण है.

<sup>]</sup> स्मिथ, पूर्वोक्त, चित्र 42.

<sup>2</sup> वही, चित्र 41.

## सायाग-पट

इस तोरण-बीर्ष से ज्ञात होता है कि बायाग-पटों का उपयोग किस ढंग से किया जाता था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसमें स्तूप के निकट चार श्रायताकार ठोस पीठिकाएँ हैं। इनमें से प्रत्येक पीठिका के ऊपर एक उत्कीर्ण शिलापट्ट स्थापित किया हुआ दिखाई देता है। इन शिलापट्टों पर उत्कीर्ण आकृतियाँ, निस्संदेह, शिलापट्टों के लघ आकार के कारण लघ रूप में ही ग्रंकित की गयी हैं, फिर भी रूपांकनों की सामान्य व्यवस्था और विन्यास इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये शिलापट्ट निस्संदेह श्रायाग-पट है। स्तूप की निकटतम पीठिका के ऊपर स्थापित शिलापट के मध्यभाग में एक कला-पिण्ड है जो चार त्रि-रत्नों (श्रथवा नन्दिपदों) के ग्राधार-वत्त का काम दे रहा है, इन प्रतीकों के ऊपरी अवयव<sup>1</sup> इस केन्द्रीय वृत्त के चारों ओर निर्मित हैं। त्रिरत्नों (या नन्दिपदों) का ऐसा विन्यास भायाग-पटों के भनेक रूपों में पाया जाता है (उदाहरणार्थ, रा० सं० ल०, जे-२४६, जे-२५० और जे-२५३ तथा पू० सं० म० ४८. ३४२४) । इस तोरण-शीर्ष पर चार आयाग-पटों के चित्रण से प्रतीत होता है कि पीठिकाएँ, जिनके ऊपर आयाग-पट स्थापित किये जाते थे, मुख्य स्तूप के निकट, संभवतया उसकी चार भाषारभूत भुजाओं के सम्मूख, स्थापित की की जाती थीं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि प्रथम शताब्दी ईसवी के पूर्वाद्ध के स्रायाग-पटों की संख्या चार से अधिक है। इसके अतिरिक्त वासु (पृष्ठ ५४) और नन्दिघोष द्वारा स्थापित प्रस्तर-पट्टों पर दिये गये समर्पणात्मक अभिलेखों से प्रतीत होता है कि ये आयाग-पट अर्हतायन और भण्डीर वक्ष या कुंज में भी अधिण्ठापित किये जाते थे। भण्डीर शब्द न्यग्रोध (वट) वक्ष, जो ऋषभनाथ का कैवल्य-वृक्ष था और शिरीष वृक्ष जो सुपार्श्वनाथ का कैवल्य-वृक्ष था दोनों की आरोर संकेत करता है। पहला वृक्ष मयुरा का भण्डीर-वट प्राचीनकाल में पवित्र माना जाता था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है (पृष्ठ ४३), महावीर मथुरा में भपने प्रवास के मध्य संभवत: भण्डीर-उद्यान में ठहरे थे जो सदर्शन यक्ष का निवास-स्थान था। स्पष्टतः भण्डीर-वक्ष या उद्यान महाबीर के साथ संबद्ध होने के कारण जैनों के लिए परम पावन था।

<sup>1</sup> वीबिया-पाड़ा, मयुरा के एक प्रतिरूप पर (पु०तं० म०, 48.3426), ये प्रवयव मकरों के एक जोड़े के बने हुए है जिन्होंने अपनी सूंढ से एक कमल यामकर उत्तर की प्रोर उठाया हुआ है.

<sup>2</sup> ल्युडसं, पूर्वोक्त, कमांक 95.

<sup>3</sup> कूलर ने इस शब्द को 'क्यिटर' के कम में पढ़ा और यह कहा कि इसे 'अदिरे स्थांत स्रदित में 'यहने की प्रवृत्ति होती है. परंतु यहना व्यवत्त तथा दिलाई देता है. एपियाफ्रिया इषियका. 1; 1892; 397, टिल्पणी कः 35. जैसाकि त्यूडर्स ने संकेत किया है (इषियक्त एपिटकचेरी. 33, 1904; 151), सही वावन क्षंत्रि है. इस संवत्त में स्वुक्त ने यह कहा था कि 'क्या इसका घर्ष' 'अच्छीर वृक्त पर' है, या संगवतया यह संस्कृत शब्द 'अच्छारे प्रयांत भ्यवत्त में /पर' है, मैं इस समय निक्चय करने का साहस नहीं कर पा रहा हूं." विवासका (एट 53) से महाबीर की मयुरा-यात्रा का विवरण पढ़ने पर व्यक्ति इस निकार्ष पर पहुंचता है कि मण्डीर खब्द जो नंदियोग के उस सिता-लेल में प्रयुक्त हुमा है जिससे सायाग-यटों के समर्थण का उल्लेख है, अच्छीर उद्यान या मण्डीर-कृत के लिए है.

उपलब्ध भ्रायाग-पटों में से श्रीषकतर, जिनका स्वयं भ्रपना एक वर्ग बन गया है किनिष्क-पूर्व युग के माने गये हैं किन्तु कुछ भ्रायाग-पट निस्संबेह कुषाणयुग के हैं। इनमें से श्रीषकांग्र उत्कृष्ट शिल्पांकनयुक्त हैं। उपास्य निर्मितियों को विलक्षण शिल्प-सौर्य (चित्र १४) से म्रलंकृत करने के लिए, तथा विदेशी कलाबोध से प्रेरित, भनेकों कला-प्रतीकों की संरचना में कलाकार का कोशल स्पट परिलक्षित होता है। इन प्रायाग-पटों का धार्मिक स्वरूप केवल उपलब्ध शिलालेखों से ही स्पष्ट नहीं होता (जिनमें कि मर्हतों की पूजा के लिए प्रायाग-पटों की स्थापना का उत्लेख किया गया है), प्रापतु, स्तूपों (चित्र १ तथा २ ल), तीर्थकर-मूर्तियों (चित्र १४ और १४), चैरय-वृक्ष, धर्म-चक्र (चित्र १६) तथा ग्रस्ट-मंगल सहित जैन मांगलिक प्रतीकों के शिल्पांकनों से भी स्पष्ट हो जाता है।

जैसा कि शाह ने कहा है, इन आयाग-पटों का पूर्व-कप पुढवी-शिलापट्ट (पृथ्वी-शिला-पट्ट) रहा होगा, जो ग्रामीण लोक-देवताओं, यभों भीर नागों के लिए पवित्र वृक्ष-चैरमें के नीचे किसी लघु पीठिका के ऊपर रखा गया होगा। श्राद्य शिल्पांकनों में भक्तगण वृक्षों के नीचे इस प्रकार की वेदियों की पूजा करते हुए मिलते हैं। इस प्रकार की वेदियों अन्यंत पवित्र मानी जाती थीं, क्योंकि व अद्ध्य देवताओं का पावन स्नासन होनी थीं एवं उनकी शारीरिक रूप में उपस्थित का प्रतीक समक्षी जाती थीं। अदृश्य देवताओं की पूजा स्थानीय लोग किया करते थे, जो इन वेदियों पर अनेक प्रकार के चढ़ावे और मेंट, जिनमें पुष्प-पत्रादि भी सम्मिलत होते थे, अपित किया करते थे। लोक-देवताओं की पूजा प्रस्थान का स्थान भे प्रचलित है। श्रीप प्रवासना के रूप में जीवित है।

श्रायाग-यटों पर तीर्यंकरों तथा स्तूमों का निरूपण इस बात को सिद्ध करता है कि वेदियों या पीठों पर स्थापित ये शिलापट्ट केवल श्रम्थेपट्टों या बिल-पट्टों के रूप में ही काम नहीं देते थे, जहाँ तीर्थंकरों तथा स्तूपों की पूजा करने के लिए पत्र-पुष्पादि तथा चढ़ावे और भेंट की श्रन्य वस्तुएं श्रापित की जाती थी, जैसा कि विशुद्ध शालंकारिक शिलापट्टों के साथ होता था, वरन ये निरूपण इस बात की श्रोर भी संकेत करते हैं कि ये श्रायाग-पट<sup>3</sup> भी, देव-निर्मित स्तूप में स्थापित श्रम्हत की मूर्ति की ही भांति, पूज्य थे। विचाराधीन तौरण-शीर्ष पर श्रंकित स्तूप के सम्मुख दो श्रायाग-पटों पर पुष्प-वर्षा का जिस ढंग से चित्रण किया गया है उसमें इस घारणा की पुष्टि होती है।

शाह, पूर्वोक्त, प् 109-12. / प्रयवाल (वी एस). अध्ययंगलक माता. अर्थल आँफ वि इध्यियन सोसाइटी ऑफ स्नोरिएच्टन बार्ट, म्यू सीरीज. 2; 1967-68; 1-3.

<sup>2</sup> शाह, पूर्वोक्त, पु 69.

<sup>3</sup> इस सबंब में बूलर के ये खब्द ध्यान देने योग्य है: धायान खब्द रामायण 1, 32, 12 (बम्बई संस्करण) में प्रयुक्त किया गया है, भौर टीकाकार ने इसकी ब्याच्या याजनीय देवता, एक देवता विसकी पूजा की बानी चाहिए, प्रयांत श्रद्धा एवं सम्मान की एक वस्तु के रूप में की है. एषिवाधिका इच्छिका. 1; 396, टिप्पणी क० 28.

जिस प्रकार बौद्धों की दान-अवृत्ति ने सामान्यतः स्तुपों का रूप श्रहण किया, मथुरा की तत्कालीन जैनों की दान-अवृत्ति भ्रायाग-पटों के रूप में रूपायित हुई। पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्मनिष्ठ समर्पणों के रूप में वेदियों पर इन शिलापट्टों का प्रतिष्ठापन करने की प्रया संभवतः उस समय भ्रप्रचलित हो गयी जब स्तुपों के चारों पाश्चों मे, मंदिरों तथा पवित्र स्थानों में लघु पीठिकाभ्रों या पादपीठों पर तीर्थंकरों की प्रतिष्ठापना करने की प्रया ब्यापक रूप से प्रचलित हो गयी।

## तीर्थंकर पूर्तियाँ तथा श्रम्य प्रतिमाएँ

मथुरा ने, जो कला का एक बहुसर्जक केन्द्र रहा है, जैन प्रतिमा-विज्ञान के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तीर्थकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं के बहुत कम शिल्पां- कन हुए हैं, जैसे कि नीलाजना का नृत्य, जिसे देखकर ऋषभदेव को संसार से वैरान्य हुमा; और जैसा कि कल्प-सूत्र में बताया गया है, हरिनैगमेथी का चित्रण, सिसने महावीर के भूण को ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्म से निकासकर क्षत्रियाणी निज्ञाला के गर्म में स्थापित कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा के कलाकारों एवं उनके ग्राह्मकों को भन्य किसी वस्तु की अपेक्षा तीर्थकर-मूर्तियों ने भूषिक प्राक्रियेत किया, परिणामस्वरूप प्रथम शताब्दी ईसवी से लेकर गुप्त-काल तक मथुरा की शिल्पशाला में भारी संख्या में मूर्तियों का निर्माण हुआ।

श्राख तीर्थंकर-मूर्तियाँ भाषाग-पटों पर उत्कीण हैं, जिन्हें बूलरने कनिष्क-पूर्व युग का ठहराया है। इन मूर्तियों में शीर्थ पर छत्र सहित दिगवर तीर्थंकर को पद्मासन मुद्रा में भ्रक्तित किया गया है। लांछन (परिचय-चिह्न) भ्रंकित नहीं किये गये हैं; परिणामतः शीर्थ पर सप्त-फण-नाग-छत्र के द्वारा केवल पाद्यंनाथ को ही पहचाना जा सकता है।

कुषाण युग की मूर्तियाँ भारी संख्या में उपलब्ध हैं, जिनमें बहुत-सी फ्रीभेलेखांकित है फ्रीर ग्रनेक पर कुषाण-शासकों की तिषियाँ ग्रंकित हैं, जो कनिष्क<sup>3</sup> शासनकाल के वर्ष ५ से लेकर वासुदेव शासनकाल के वर्ष ६८ तक की हैं। परवर्ती काल के ग्रलंकरण ग्रादि से रहित, इस युग की तीर्थंकर-मूर्तियों की रचना प्रायः समान है, क्योंकि भेद प्रदिश्तित करनेवाले लांछनों का प्रयोग भी तबतक विकसित नहीं हुग्रा था। परिणामस्वरूप समर्पणात्मक शिलालेखों में तीर्थंकरों के नामों के ग्रभाव में,

<sup>1</sup> चाह, पूर्वोक्त, पू 11. / बुलेक्टिन ब्लॉफ स्यूखियम्स एम्ब ब्लाक्यॉलॉली इन सू थी. 9; 1972, जून; 47-48.

<sup>2</sup> तथापि, डॉ॰ ज्योति प्रसाद जैन का मत (ब्यक्तियत पत्र-व्यवहार में) यह है कि ये शिल्पांकन कंस के कारागार में रह रही देवकी के नवजात शिव्यों के अद्विलपुर के एक व्यापारी सुदृष्ट की पत्नी अलका के संरक्षण में स्थानांतरण की भोर सकेत करते है.

<sup>3</sup> एक मूर्ति पर वर्ष 4 भंकित है (ल्यूडर्स, पूर्वोक्त, क्रमांक 16) जो अनुमानतः कुषाण-शासको द्वारा प्रयुक्त सवत् का वर्ष है.



मथुरा — तीवकर मित

प्रत्याय 6

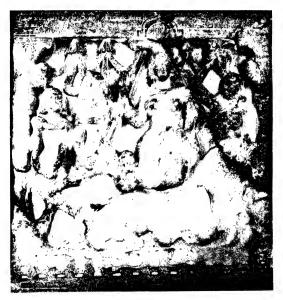

मथुरा — ग्रायंवना यक्षी



मथरा — सर्वनाभडिका प्रतिमा, दो ग्रार का दृश्य



मथरा — सरस्वती

चित्र 20

पार्श्वनाथ को छोड़कर जिनके शीर्ष पर सर्प के फणोंबाला एक छत्र भ्रांकित रहना है, भ्रौर ऋषभनाथ को छोड़कर, जिनकी केशराशि उनके स्कंघो पर लहराती है, विभिन्न तीर्थकरों की पथक-पथक पहचान करना सभव नही है । इन मूर्तियों के, जो सामान्यतः वस्त्रहीन है, बक्ष पर श्रीवत्स चिह्न ग्रीकृत है। भामण्डल वृत्ताकार है, जिसका किनारा कुछ मूर्तियों में सीप की कोर के समान उत्कीर्ण है। ये मूर्तियाँ ध्यान-मुद्रा (चित्र १७) पद्मासन में अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा में निमित है। अनेक मूर्तियों में मुण्डित शीर्ष दिखाये गये है, जब कि अन्य अनेक मूर्तियों मे केश है, जो छोटे और कुण्डलित रूप में घंघराले है अथवा शीर्ष के चारों और नवचद्राकार धूंघरों के रूप में उत्कीर्ण है। ऋषभनाथ की मूर्तियों में जलभी हुई लटे पीछ की भ्रोर बिखरी हुई है। सामान्यत. उष्णीय नही है। पादपीठ के श्रवभाग पर कही-कही धर्म-चक्र उत्कीर्ण है। परिचय-चित्नों के अभाव में और चौबीस नीर्धकरों की मुनियों के एक साथ पिनवद्ध रखे जाने के कारण, यह ज्ञान नहीं किया जा सकता कि इस यग में चौबीस तीर्थकरों की कल्पना कर ली गयी थी और उसे मर्न रूप प्रदान कर दिया गया था ग्रथवा नहीं, यद्यपि इसमें कोई सदेह नहीं कि कम से कम मान तीर्थकरों<sup>1</sup> का आविर्भाव हो चुका था। अनेको चौमल मुनियों की प्राप्ति में सिद्ध होता है कि तीर्थकरों में चार मथरा के जैन समदाय द्वारा विशेष रूप में परम पावन तथा पुज्य मान लिय गये थे। ऐसी मूर्तियों को समर्पणात्मक शिलालेखों में 'प्रतिमा सर्वतोभद्रिका' कहा गया है (परवर्ती कालों में यह 'चौमख-प्रतिमा' के नाम से विच्यात थी), जिनमें एक प्रतिमा वर्ष ५ की है, जो कि श्चनुमानतः कनिष्कशासन का वर्ष है ।² इस प्रकार की श्चाकर्षक प्रतिमाश्चो में (चित्र १८) एक प्रस्तर-खण्ड के चारों और एक-एक तीर्थकर की मृति बनी होती है। इस प्रकार की अधिकाश प्रतिमाओं में दो ग्रोर बनी मीतियो को सरलतापुर्वक पहचाना जा सकता है कि वे ऋषभनाथ ग्रौर पाईवनाथ की है, जो कमञ लटों ग्रीर सर्पफणों से प्रथक-प्रथक पहचान लिये जाते हैं। शेष दो मूर्तियों में से एक निब्चय ही महाबीर की है और दूसरी नेमिनाथ की हो सकती है क्योंकि कृष्ण और बलराम का चचेरा भाई होने के कारण नेमिनाथ का मथ्रा मे विशेष सम्मान किया जाता था । शीर्ष पर छत्र-युक्त ये सर्वतोभद्रिका प्रतिमाएँ संभवत मध्य स्तूप की पावन परिसीमाओं के भीतर खुले स्थान मे प्रतिटिटत की जाती थी। यहाँ एक शिलापद का उल्लेख किया जा सकता है जिसपर स्तूपी का वर्णन करते समय विचार किया जा चका है और जिसपर वर्ष ६६ का एक समर्पणात्मक शिलालल स्रकित है । इस स्तूप के दो पक्षो पर तीर्थकरों की चार पदमासन मृतियाँ, प्रत्येक स्रोर दो-दो. जिल्पांकित है। एक क्रोर के ऊपरी भाग में एक मूर्ति पार्श्वनाथ की है। सभव है कि यह फलक चार मृतियो की प्रतिष्ठापनाकाविचार श्रभिव्यक्त करता हो, जो या तो स्त्रप की चार प्रमख

<sup>1</sup> उपलब्द शिलालेखों में बर्धमान-महाबीर, ऋष्पभनाथ, पार्थनाथ, धरिस्टर्नीम (निमनाथ) धीर मन्भवनाथ के नामों का उन्नेतन है. शान्तिनाथ का नाम बुनर ने एक समर्थणात्मक शिलालेख में मदेहपूर्वक पढा है. (एषिषाक्रिया इण्डिका. 1; 38.3.), जबकि बाजपेशी ने एक धिलालेख में, जो वर्ष 79 (एषिप्राक्रिया इण्डिका. 2; 20.4) या 49 का है (ल्युटम, पूर्वोक्त, कमारू 47). नन्यावर्ग के स्थान पर मृतियुवन पढा है.

<sup>2</sup> जर्नल ब्रॉफ द यूपी हिस्टॉरिकल सोसाइटी. 23, 1950; 36.

दिशाक्रों के सम्मुख या स्तूप के ही चारों ओर बने बालों के भीतर प्रतिष्ठापित की जाती थीं।

कृताण तथा कृषाणोत्तर-युग के एक महत्वपूर्ण वर्ग की सूर्तियों में एक तीर्थकर का चित्रण किया गया है, जिसे नीमनाथ के रूप में पहचाना गया है और जिसके पार्श्व में बलराम तथा वासुदेव-कृष्ण की सूर्तियों निमित हैं। परवर्ती कृषाण युग की इस प्रकार की एक सूर्ति। में वलराम को सप्त-फण-छत्र और चार भुजाओं महित दिखाया गया है। उपरी दाहिने हाथ में एक हल है और निवला वार्या हाथ कम पर रचा हुआ है। वासुदेव-कृष्ण के उपरी वार्य हाथ में एक गदा है और उपरी दाहिने हाथ में एक चक है; प्रोप दो हायों में जो वस्तुर्गे है, वे टूट गयी है। सूर्तियों के उपरी एक प्रक्षित्त छत्र है तथा वेनम की, जो नीमनाथ का कैवत्य-वृक्ष या, पत्तियाँ चित्रित की हुई हैं।

अन्य मूर्तियों में दो विजेष रूप से इंग्टब्य है। एक मूर्ति (रा० म० ल०, जे-१) तीन पिन् चारिकामों सिहत यक्षी आर्थवनी की शिल्पाकृति है, जो लाल बलुआ पत्थर के पूजा-पट्ट पर उनकीणें है। परिचारिकाएं हाथ में छत्र, चमर और माला लिये हुए, हैं। उनके माथ हाथ जोड़े हुए, एक बाल आकृति है (चित्र १६)<sup>2</sup>। इस पूजा-पट्ट पर, जो संभवतः आयाप-पट है, प्रमोहिती का एक सम-पंणात्मक शिलालेख है, जो महाक्षत्रप शोडाम के वर्ष ७५ (१५ ई०) का है। आर्थवती अपनी वासीं भूजा को कटि के निकट और दक्षिण भुजा को अभय-मुदा में रखे हुए सम-पद में खड़ी है; इस आर्थवती का महावीर की माता त्रिशला के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है।

दूसरी मूर्ति, जो झब यद्यपि शीर्षविहीन है, झत्यत महस्वपूर्ण है, क्योंक यह झबतक खोज निकाली गयी सरस्वती (चित्र २०) की प्राचीनतम जैन प्रति है। वर्ष १४ (१३२ ई०) की इस मूर्ति पर एक समर्पणात्मक शिनालेख है। एक झायताकार पादपीठ पर ऊपर की झोर घुटने मोडकर बैठी हुई यह देवी, जिसे विशेष क्ये सरस्वती नाम दिया गया है, कटिस्थित अपने बायें एक मोला फ़्र पुस्तक लिये हुए है। कंघे तक उठे हुए बाहिने हाथ की टूटी हुई हथेली में सभवतः एक माला प्रहण की हुई थी। इनने पुरानत काल में विद्या की देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिस्ठापित किया जाना घरयन महस्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह ज्ञात होना है कि जैन लोग केवल विद्या की प्राप्ति को

<sup>1</sup> पु॰ सं॰ म॰,  $2502 \cdot$  / जर्मल घाँक व यू पी हिस्टॉरिकल सोसावडी. 23; 1950 ; 50 तथा परवर्ती.

<sup>2</sup> एपियाफिया द्वांबिकता. 2 ; 199. / सरकार (डी मी). सेलॅंबर इंसिकिप्सम्स. 1. 1965. कलकत्ता. पू 120.

<sup>3</sup> रा०म०न०, जे-24. / ल्यूडर्स, पूर्वोक्त, ऋगांक 54.

श्रध्याय 6 ] मधुरा

ही भारी महत्त्व नही देते थे अपितु उन्होंने अत्यत प्राचीन काल में ही साहित्यिक गतिविधि भी ब्रारभ कर दी थी।¹

प्रथम श्रीर द्वितीय ईसवी शताब्दियों की तीर्थकर-मृतियां, बेदिका-स्तभी तथा तोरण-शीर्षों पर ग्रंकित मृतियों से प्रथक वर्ग ग्रौर शैली की है। विशाल स्कच तथा वक्ष एव ग्रादिम स्थूलता इनकी विशेषता है। उन्मीलित नयनोवाली इन मूर्तियो की मद्रा कुछ कठोर है तथा ये ग्रीभन्यन्ति एवं लालित्यविहीन है। यह स्थित इस कारण नही हो सकती किया तो उस यग के कलाकार में कला-कौशल की न्यनता थी या उसमें यक्षों की ग्रादिकालीन मृण्मृतियों की - जो श्रारभ में बुद्ध, बोधिसत्वों तथा तीर्थकरों की मूर्तियों के निर्माण के लिए प्रतिरूप का कार्य देती थी - विशेषताओं को बनाये रखने की रूढिवादी भावना विद्यमान थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि कलाकार के लिए मानव-मूर्तियों की रचना का कार्य सामान्यत: सुगम था किन्तु वह साधवर्ग के ग्रनु-शासन से बंधा हम्रा था, जिसके अनुसार उसे तीर्थकरों की मृतियाँ इस रूप में गढ़नी थी कि उनसे उनके कठोर जीवन एवं तपश्चर्या का महत्त्व भलकता हो । फिर भी, कोई व्यक्ति यह सोचे विना नहीं रह सकता कि अपनी आत्मिक शक्ति, दढ इच्छाशक्ति तथा धर्मानुशासन के लिए विख्यात शान्त-मना तीर्थकरों के वास्तविक स्वरूप को ग्रिभिन्यक्त करने में कलाकार को सफलता नही मिली है। यह बात ग्रगों की रचना, विशेषकर मखाकृति, से प्रकट होनेवाले भावों से स्पष्ट हो जाती है। ग्रगो की रचना अधिकांश मृतियों में अनुपातहीन और प्रायः स्थल है। तथापि इस यग के अन में मृतिकारों ने प्रयोप्त प्रगति की । उनकी मृतियों में पूर्णतः तत्मय, शांत एवं चितनशील भावना की ग्रामिव्यक्ति, आकर्षक सतुलन, एवं लावण्य जैसे गुणों का उदय होने लगा। गुप्त-काल की आध्यात्मिक रूप से दैदीप्यमान मृतियों में ये गुण चरमोत्कर्ष पर पहुँच गये थे।

देवला मित्रा

<sup>1</sup> जैन (ज्योति प्रसाद). जैन सोसँच चाँफ व हिस्ट्री झाँफ वृँखेण्ड इण्डिया (ई॰ पू॰ 100-900 ई॰). 1964. दिल्ली. प 100-19.

#### ग्रध्याय 7

# पूर्व भारत

## बिहार

भारत के समस्य प्रदेशों में बिहार जैन धर्म का प्राचीनतम गढ़ रहा है। इसके अनेक श्राम और नगर भगवान् महावीर की वरण-रज से गौरवान्वित हुए थे। भारत के महाजनपदों में से तीन— वृजि, सगध और अग-की राजधानियाँ तथा प्रमुख नगर उनमें विशेष कप से सवधित रहे हैं। वृजि राज्य-मध्कल में निक्छवियों और विदेहों सहित श्राठ या नी राजकुल सम्मिलित थे। किक्छवियों की राजधानी वैलाली महावीर का जनसम्बान थी। वे उसके उपनगर कुण्डधाम में जनमें थे। उनकी साता लिच्छवि-प्रधान चेटक की वहन (एक अन्य परंपरा के अनुसार पुत्री) थी। अपने भ्रमण के समय महावीर ने अनेक चानुर्मास वैगाली और उसके उपनगर वाण्ज्य-प्राम में विताये थे। छह चानुर्मास उन्होंने विदेह की राजधानी मिष्यला में भी व्यतीन किये थे। मगध की राजधानी राजपह भी चानुर्मास के लिए महावीर का प्रिय न्यान थी। यहाँ और इसके समोपवर्ती नालदा प्राम में उन्होंने चौदह चानुर्मास व्यतीन किये। जैन प्राम अगुनार, श्रेणिक विस्वसार, किसका विवाह वैशाली के चेटक की कत्या चेलना में हुआ था, और उसका पुत्र कुणिक-अजानवात्र महावीर के भक्त थे। अग देश की राजधानी चन्या भी, जिसे विस्वसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, महावीर का प्रिय वासस्थान थी।

महाबीर के निर्वाणींपरांत भी पूर्वी भारत में जैन वर्म को राज्याक्षय प्राप्त होना रहा। अजातशबु के उत्तराधिकारी और वर्मपरायण जैन मतावलम्बी उदयभद्र ने मगध (जिसमें लिच्छिबि सामंत प्रदेश को इस समय तक सम्मिलित कर लिया गया था) के सिंहासन पर धासीन होते ही तब-निर्मित राजधानी पाटलियुत्र में एक जिनालय का निर्माण कराया। गिन्द नेशों की भी जैत वर्म की और अनुकृत प्रवृत्ति थी और उनके मत्री जैन मतावलम्बी थे। जैन परंपराधों के अनुसार तन्द शासन का ग्रंत करनेवाला चन्द्रणुत्त मौर्थ भी अपने जीवन के ब्रतिम दिनों में जैन वर्म के प्रभाव में ब्रा गया था और जब मगध में एक भयकर दुर्भिक्ष पड़ा तब उसने मुनि भद्रबाहु और बहुत-से

मजूनदार (म्रार\_सी) तथा पुमालकर (ए डी), संपा. एज श्रांक इस्पीरियल यूनिटी. 1960. बस्बई. पृ 29.

अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को त्यागकर दक्षिण की बांग् प्रस्थान किया था। कहा जाता है कि यह दुर्भिक्ष बाग्ह वर्षों तक ग्हा और उसकी समाप्ति के उपरांत पाटलिपुत्र मे आगम के सकलन हेतु पहली जैन परिषद आयोजिन की गयी।

यद्यपि चन्द्रगुप्त के पीत्र प्रशोक नं बीढ़ धर्म का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया, तो भी, उसमें नियन्त्यों (जैनों) की प्रवहेलना नहीं की जैमा कि उसके मलम म्लभ-लेख से विदिल होता है। इसमें उसने कहा है कि उसके धर्ममहामात्र विना किसी भेदभाव वे बीढ़ सथीं, ब्राह्मणी, आजीविकों भीर निर्मन्यों का कार्य ममान भाव से करने थे। उसके उत्तराधिकारियों में मस्प्रति धर्मपरायण जैन शासक था। धर्म प्रचार के लिए उसने पर्योग्त प्रयत्न किये और जैन भवनों का निर्माण कराया।

सद्यपि यह निश्चित है कि इस युग में जैन धर्म उल्कर्पशील था, तथापि यह एक समस्यामलक बात ही है कि बिहार में केवल दम अवधि के ही नहीं अपितु इससे पूर्व की अवधि के भी जैन स्मारको प्रावनिष्यों का निनात अभाव-मा है। यहां तक कि वैशाली (आध्निक वसाड, जिला वैशाली) में भी, जो महालीर में उतनी अधिक सबद रही है और जहां मुनिस्पुवतनाथ का एक स्तूप होने की सुचना मिलती है, प्राराभक काल का एक भी जैन स्मारक अवतक नहीं मिल सका है।<sup>2</sup>

राजपृह (आधुनिक राजिंगर, जिला नालदा) में जिस प्राचीनतम जैन स्मारक की पहचान की जा सबी है, वह है दो सैलोन्कीण पुफाओं का एक समूह जिसमें से परिवसी पुफा को सोनभण्डार कहा जाता है। इस गुफा के अपभाग के शिलालेख (जिसमें सर्वतों की प्रतिमाएँ प्रतिस्ठापित किये जाने का उल्लेख है) की पुरालिंगि के आधार पर ये गुफाएँ सामान्यत. ईसा की तीसरी या चौथी शती की बतायी गयी हैं। ने नथांगि जैसा कि थी सरस्वती का भी मन है, ये गुफाएँ इस श्रवधि से भी पहले की

मजुमदार तथा पुसालकर, पुर्वोक्त, पु 89. ∶शाह (यु पी). स्टडीख इत चैन घार्ट. 1955. बनारस. पु 6.

<sup>2</sup> शाह, पूर्वोक्त, पु 9 और 62.

<sup>3</sup> कुरैंशी (एम एच) तथा घोष (ए). राजगिर. 1958. नई दिल्ली. पृ 25.

<sup>4</sup> मज़मदार धीर पुगानकर, पूर्वोक्त, पृ 503 पर गरक्ती के विचार हिल्लाक तो धीर परिचमी गृका को बाह्य बिल्लाक है प्राचित्र के प्राचित्र के स्वाप्त है कि उन्हें महार के लिए हैं कि उन्हें महार के लिए हम दीने पुना को बाह्य के जिल्लाक की — के बालावें रस्त मृति वें रहेव ने निर्वाण प्राप्ति के लिए हम दीनों पुना की कि उन प्राप्ति के लिए हम दीनों पुना की जाति हो । यह बात समझ से प्रात्ति कि इत प्रदेश में वहां पैतोखणें वाल्यु-सारकों का त्याप्त प्रमुख कर पाना कांठित है । यह बात समझ से प्रात्ति कि इत प्रदेश में वहां पैतोखणें वाल्यु-सारकों का त्याप्त प्रमुख के एक स्थाप के लिए के विचान के प्रात्ति के लिए के स्थाप प्रमुख के एक प्राप्ति के स्थाप प्रमुख के प्राप्ति के स्थाप प्रमुख के प्रमुख के प्राप्ति के स्थाप के प्रमुख के स्थाप के प्रदेश के प्रमुख के प्राप्ति के स्थाप प्रमुख के स्थाप के प्रमुख के स्थाप के प्रमुख के स्थाप के प्राप्ति के स्थाप के स्याप के स्थाप के

प्रतीत होती है। जैन मुनियों के रहने योग्य ये गुफाएँ विशाल घायताकार कक्ष है। भित्तियों से बाहर निकली हुई तोरणाकार छन किसी ग्रप्रकट शिलाफलक से प्रारभ होनी है। पश्चिमी गुफा की एक प्रारभिक विशिष्टना यह है कि इनके द्वार-स्तभ ढलुवां हैं ग्रीर ऊपर की अपेक्षा नीचे ग्रीचक चीड़े हैं। यह प्रस्तरशिल्प में काष्ट-शिल्प का निर्यंक अनुकरण है। यह गुफा पूर्वी गुफा से बड़ी है। इसमें एक छोटा-सा चौकोर वातायन है, जिसके कोने भी सादे ग्रीर ढलुवां है। भित्तियों पर बढ़िया पालिक भी चिह्न मिलते हैं। इसमें वने कोटरो से पना चलता है कि इसमें पहले द्वार-पट लगे हुए थे।

पाटलिपुत्र (पटना) के उपनगर लोहानीपुर से प्राचीन जैन पूरावशेष मिले है। इस स्थान मे प्राप्त हुए थे-प्रस्तर के दो नग्न धड, एक शीर्ष का निचला भाग, एक खण्डित हाथ या पैर ग्रीर ईट-निर्मित एक नीवाधार (२.६= वर्ग मीटर) तथा नीव में घिसी हुई एक छिद्रयुक्त रजतमुद्रा । दुर्भाग्यवश इस खोज के पश्चात मुनियोजित उत्खनन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप हम आज तक प्राचीनतम जैन म्रथिप्ठानों के पुरावशेषों के विषय में स्रथकार में है । बलुए पत्थर के बने खण्डित शीर्पश्रीर दो में से एक घड़ (चित्र २१ क) में विशिष्ट मौर्ययुगीन पालिश है। स्पण्टन वे मौर्य-कालीन हैं। शीर्प, जो धड के अनुपान से बड़ा है, प्रत्यक्षतः किसी अन्य मृति का है। नासिका के ऊपर का भाग विद्यमान नहीं है। उपलब्ध भाग की जाँच से प्रतीत होता है कि सडौल स्रोप्ठयकन मख गोल था। यद्यपि पालिशयकत धड की दोनों भजाओं का अधिकांश भाग नष्ट हो चका है. तथापि. ऐसा लगता है कि यह मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में थी और उसकी भजाएँ जघाओं तक लटकती थीं। इस अनुमान को न केवल बाहुओं के अवशिष्ट ऊपरी भाग और शरीर की रचना से समर्थन मिलता है म्रापित, जघाम्रों पर, जहाँ हथेली या कलाई का स्पर्श होता है, बने चिह्नो के सकेतो से भी। निस्सदेह यह मूर्ति नीर्थकर की है। घड की प्रतिकृति, जो गोल है, बहुत कुछ स्वाभाविक है। उसपर दक्ष कलाकार की छाप स्पष्ट दिखाई देनी है। मुनिकला संबंधी विशेषताओं की दिण्ट से यह प्रतिकृति लोहानीपुर से प्राप्त दूसरे धड़ (चित्र २१ स) की अपेक्षा उत्कृष्टतर है। कायोत्मर्ग मुद्रावाने दूसरे घड की भजाएँ छोटी होने से बेडील लगती है। ब्रादिम यक्ष मृतियों की परंपरा की तुलना में यह घड ईसा-पूर्व दुसरी शती से अधिक प्राचीन नहीं प्रतीत होता।

चौमा (जिला भोजपुर) में अठारह जैन कांस्य मूर्तियों की आकस्मिक प्राप्ति ने इस बात की संभावना को वढ़ा दिया है कि उक्त स्थान या उसके समीपवर्ती स्थानों से प्राचीन जैन पुरावशेष मिल सकते हैं। दुर्भाग्यवरा, यहां भी मुनियोजित सर्वेक्षण और उत्खनन के आधार पर अन्वेषण नहीं किया

<sup>1</sup> जायमशाल (के गी). जैन इमेन प्रांतः मीथं गीरियतः जनंत प्रांतः विहार एष्ट उद्देशता रिसर्च सोसाइटो. 23; 1937; 130-32./ जनजॉ-यात्त्री (ग). मोथंन स्कल्यचर्स फॉम लोहांनीपुर, पटना, पूर्वोक्त, 24; 1946; 120-34.

घष्पाय 7 ] पूर्व भारत

गयां। प्राप्त पुरावशेषों<sup>।</sup> में तीर्थकरों की सोलह मूर्तियां, एक अयोक वृक्ष और एक स्तंभ पर एक धर्म-चक (चित्र २१ ग) सम्मिलित हैं। इनमें से धर्म-चक की तिथि ईसा की पहली शताब्दी निर्धा-रिन की जा सकती है।

तीर्थंकरों की मूर्तियों में दस कायोत्सगं मुद्रा में है जब कि छह पद्मासन ध्यान-मुद्रा में । यह मूर्ति-समूह इस नय्य के कारण अत्यंत मूर्त्यवान है कि ये मूर्तियां जनभग चार सी वर्षों के दीर्धकाल में तिर्मित हुई है और ये प्रायोगिक युग ने लेकर गुप्त-चुग की मुर्तिमित लित्त मूर्तियों के चरमोत्कर्ष नक कांस्य मूर्तिकरों की कलात्मक उपलब्धियों का लेखा प्रस्तुत करती है। पद्मासन मूर्तियों में से दो जीन के साधार पर, परवर्ती कुषाणयुग से साध्युप्त-चुग तक की हो सकती हैं। येप चार गुप्त-युग की है।

सभी दिगंबर लड्गामन मूर्तियां कुपाण-पूर्व में लेकर गुण्न-काल तक की है। इनमें से कुछ मूर्तियां हूंठ जीनी टोगों, स्रपरिपक्ष कीश्व और बेडील प्रतिक्रप्रधालों है तथा लोक-परपाओं पर स्राधारित है। ये स्राधिम मूर्तियाँ कुपाणपुग से कुछ पहले की शत्र ति होती है। पटना-संस्रहालय की मूर्ति कमांक ६५३० (जित्र २२ क) कुषाण-कला का एक मुदर उदाहरण है। विधाल वक्ष, गोक मुख स्रोर उन्मोलिन लेत्र इनकी विधेषनाएं है और यह सब्युग-कला की परंपरा में है। यहां भी टोगों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। तीमरी-चीथी धनी में निर्मित मूर्तियों में (जित्र २२ ख) विभिन्त प्रगों की सानुपातिक स्रोर मुदर रचना में पर्याप्त प्रगति परिलक्षित होती है। किसी भी मूर्ति में परिचय-जिल्ल का निर्माण नहीं किया गया जिनके परिणामस्वरूप ऋषभनाथ और पार्वताय की रहवान कमशः उनकी जटाओं सीर फणावली में ही की जा मकती है। एक सुरक्षित सूर्ति के वक्ष पर श्रीवन्म-जिल्ल स्पष्ट इंटिगोजर होता है।

#### पश्चिम बंगाल

यह निश्चयपूर्वक ज्ञान नहीं है कि बगाल में जैन धर्म कब भलीभाँनि प्रनिष्टित हुआ। ग्राचारांग मूत्र में विदित होता है कि लाढ (ग्रयित्र राढ) में जिसमें वज्जभूमि (बज्जभूमि) ग्रीर सुटभभूमि (सुद्रंमभूमि) सम्मिलित थी, अमण करने समय महावीर के साथ श्रम्छा व्यवहार नहीं किया गया। विद्यावदान में उल्लिखिन एक ग्राख्यान के ग्राधार पर सामान्यन: यह माना जाता है

गुल (परमेदनरी लात), संपा पटना स्पृत्तियम कंटेलाग खाँक एष्टिक्टिक्ट । 1965. पटना प् 116-17, प्रमाद (हरिनिक्गोर) जैन कोल्जेज इन पटना म्युजियम. महाबोर जैन विखालय गोल्डन खुबली बॉल्यूम. 1968. बस्वई. प् 275-83.

<sup>2</sup> द्विष्टच्य . अध्याय 11 - संपादक]

<sup>3</sup> अंतमुत्राज. भाग 1. धाचाराग सूल. धनु : हरमन जैकोबी. सैकेड बुक्स ग्रॉफ दि ईस्ट, 22-1884. धाक्सफोडं. पृ 85.

कि अशोक के श्रासनकाल में उत्तर बगाल में पुण्डुवर्धननगर जैन धर्म और आजीविक मन का गढ था। इस आख्यान के अनुसार, अशोक को जब पना लगा कि पुण्डुवर्धननगर (आध्निक महास्थान-गढ, जिला तोगरा, बालादेश) के एक निर्मय उपासक ने एक ऐसा चित्र बनाया है जिसमें बुद्ध को निर्मय के चरणों पर पड़ा दिखाया है, तो उसने पुण्डुवर्धननगर के अठार ह हजार आजीविको की हरया करा दी। करपमूत्र के नृतन सस्करण से पहले बगाल के अधिकाश भाग में जैन धर्म स्थापित हो जुका था। यह बात उस अय में वर्षणत ताअलिपितका (प्राचीन नाम्रलिपित, आधुनिक नमलुक, जिला मिदतापुर), कोटिवर्षीया (प्राचीन कोटिवर्ष के नाम पर समवत पित्र मन दीनाजपुर का बानगढ़) और चन्द्रपुष्ट मौर्य के समकालीन भद्रवाहुर के शिष्य गोदान द्वारा स्थापित एक गण की पुण्डुवर्धनीया शाखा के उल्लेखों में सिद्ध होनी है। यद्यपि अपने बनेमान स्वक्ष में कल्पसूत्र के पाठ का यह नृतन सन्करण ईना की पोचवी-छठी शती से पूर्व का नही है. तथापि इसमें प्रचुर मात्रा में प्राचीन परपाक्रों का उल्लेख है। जैगा कि सचुरा के पहली शती ईमदी और परवर्ती शिलालेखों से सिद्ध होता है, इन शिलालेखों में जुक और शाखाओं महित अने पार्थित पर प्राचीन स्थान है। स्वर्ध में मान्दर की एक और शाखाओं के नामी के नामी के नामी का सक्ता है। मधुरा की एक जैन मुन के पार्थित पर का प्राच्य इस्वे वर्ष (१४० ई०) के शिलालेख में शरक नाम से एक जैन भिक्ष का उल्लेख है जिसकी व्याख्या रार्य का निवासी की गयी है। से परार्थ के समता राव (पर्यक्ष वराल) से की गयी है। से परार्थ के नामता राव (पर्यक्ष वराल) से की गयी है। से परार्थ के समता राव (पर्यक्ष वराल) से की गयी है। से सामता राव (पर्यक्ष वराल) से की गयी है।

दुर्भाग्य से इस काल का एक भी जैन पुरावशेष बगाल में नहीं मिला है। जैन सबधी जो मबसे प्राचीन अभिलेख मिला है, वह है गुप्त-सवत् के १५६वें वर्ष का पहाइपुर (जिला राजशाही, बांग्ला देश) से प्राप्त ताजगत्र 1<sup>5</sup> इस ताज्रपत्र में यह उल्लेख है कि बट-गोहाली के विहार में चंदन, घूप, पुण्य, दीपकों भ्रादि से अहंतों की विधिवत् पूजा के हेतु एक ब्राह्मण दम्पति द्वारा भूमि का दान दिया गया था। कहा जाना है कि इस निहार के अधिष्ठाता काशी के पच-स्तुप-निकास से सर्वधित नित्रंय अमणाचार्य गृहनित्व के शिष्य और शिष्यों के शिष्य थे। अतः यह बहुत सभव है कि उक्त निहार चतुर्यं अती ई भें पहाडपुर में निवामान रहा हो। जैन धर्म के पूर्वोक्त केन्द्र का प्रस्तित्व इससे पहले भी यहाँ था या नहीं, यह अभी तक जात नहीं हो सका है।

### उद्दीसा

बहुत प्राचीन समय से कलिंग (जिसमें उड़ीसा का ख्रधिकांश भाग सम्मिलित था) जैन धर्म का गढ़ था। कहा जाता है कि महाबीर से इस प्रदेश का भ्रमण किया था। ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी में

<sup>1</sup> विद्यावदान बुद्धिन्द सस्कृत देससुदम. 1959. दरअगा पृ 277. / मजूमदार (धार सी). जैनिज्य इन ऐश्येंट बगात. महा-ीर जैन विद्यालय गोल्डन जुड़सी बौस्यूम. 1. पृ 135.

<sup>2</sup> जैकोबी, पूर्वोक्त, प 288.

<sup>3</sup> बन्दोगाश्चाय (प्रार डी). मथुरा इन्क्रियान्स इन द इण्डियन म्युजियम. जनंत ग्रॉफ एशियाटिक सोसायटी ग्रॉफ बंगाल. त्यु मीरीज. 5; 239-240.

<sup>4</sup> मजूभदार, पूर्वोक्त, पु 136.

<sup>5</sup> एविद्याकिया इंग्डिका. 20; 1929-30; 59-64.

ग्रध्याय 7 ] पूर्वभाग्त



(क) लोहानीपुर — तीर्थकर मित का घट

(य) नोहानीपुर — तीर्थकर मृति का घड़







(व ) भागा -- तीधवर, कास्य मृति

(ख) बोमा — ऋषभनाथ. कास्य मृति



(ग) नोमा - प्रशोक वृक्ष तथा धर्म चक कास्य निर्मित

चित्र 22

ग्रध्याग ७ | पुत्रे भारत



उदयांगरि -- गका स॰ १, बाहरी भाग



उदयोगीर — गुफा सं ० १, निचला तल, उपारय-निर्मित, पूजा-दृश्य

बन्ताय ? |



उदयमिरि — गुफा स॰ 1, बाहरी भाग



[ भाग 2

खण्डनिर — गुफा म**०** ३, बा**ह**ी भाग

मध्याय *7* | पूर्व भारत



राण्डिमरि — गुफा स० ३, तोरमा-शीर्ष-रिधत (कल्प) वृक्ष-पूजा



स्वकृतिर — गक्षा संव ३. तोरण शीप पर गज-लक्ष्मी

प्रध्याय ७ ] पूर्व भारत

ही कॉलग में जैन धर्म की नींव पड़ चुकी थी। यह बात कॉलग के चंदी राजवश के महामेघवाहन कुल के तृतीय नरेश खारवेल (ईसा-पूर्व प्रथम शती; एक प्रत्य मत, जिसकी शुद्धता की सभावना कम है, के प्रमृत्यार ईसा-पूर्व दूसरी शती) के हाथी गुम्फा (भूवनंदवर के तिकट उदयिगिर पहाड़ी की गुफाघों में से एक) शिवालेखा से सिद्ध होती है। इस शिवालेखा में, जो धहंतों और सिद्धों को नमस्कार के माथ प्रारंभ होता है, शिक्तशाली शासक यह बताता है कि वह किलग की उस तीर्थंकर मूर्ति को पुनः ले प्राथमा जो पहले एक नन्द राजा द्वारा बलपूर्वंक ने जायों गयी थी। यह प्रसंभव नहीं है कि किलग की यह पावन तीर्थंकर-मूर्ति भूतक्व से उदयिगिर पहाड़ी पर ही प्रतिकाशित रही हो ग्रीर बाद में भी पुनः प्राप्त होने पर खारवेल ने उसकी पुनर्शनिष्ठा यहाँ की हो। यह तिचली पहाड़ी और इसके समीपस्थ खण्डगिरि पहाड़ी प्रत्येत प्राचीन समय से ही जैन धर्म का केन्द्र रही। इन दोनों पहाड़ियों को विहार के रूप में चयन करने का प्रधान कारण स्पष्ट ही इनकी ऐकांतिक स्थित रही होगी जो ध्यान और साधु-जीवन के लिए उपयुक्त बातावरण प्रवान करती थी। साथ ही यह कांलग की जनसङ्या-बहुल राजधानी (सिक्की पहचान शिश्वालगढ़ से की गयी है जो इन पहाड़ियों से १० किलोमीटर दक्षिण-पूर्वं में है) के भी निकट पड़ती थी, जहाँ मुनिगण सुविधापूर्वक धर्म-प्रवान के लिए जा सकते थे और वहां से भक्तणण मुनियों के प्रति अपनी भिक्त प्रकट करने और इस प्रवितन स्थल पर पुजा करने हेतु भा सकते थे।

महामेघवाहनों के शासनकाल में उदयगिरि और लण्डगिरि पहाड़ियों के जैन श्रीघष्ठान की वहुत उन्नति हुई। हाथीगुम्फा शिलानेल से यह स्पष्ट है कि खारवेल ने, जो जैन धर्मानुयायी था, वह उत्साह के साथ इस धर्म के प्रचार हेतु कार्य किया। प्रपने शासन के तेरहवें वर्ष में उसने न केवल कुमारी-पवंत (श्राधुनिक उदयगिरि) पर जैन मुनियों के लिए गुफाएँ वनवायीं श्रीषतु इन विहारों के समीप ही पहाड़ी के प्राभार पर एक मृत्यवान भवन (संभवतः एक मदिर) का निर्माण कराया जिसके लिए युदुर खानों से प्रस्तर-खण्ड लाये गये थे, और एक स्तंभ भी वनवाया जिसके केन्द्र में लहसुनिया मणि लगायी गयी थी। यद्यपि एक वड़ी सक्या में खारवेल-युग के विहार उपलब्ध हैं तो भी, शिलालेकों के प्रभाव में यह वता सकना सभव नहीं है कि कीन-सी विशेष गुफाएँ इस शासक ने वनवायी थीं। राजकुल के श्रन्य व्यक्ति भी गुफाएँ वनवाकर दान करने के पवित्र कार्य में सिक्ष्य भाग लेते थे। इस प्रकार, उदयगिरि की गुफा स० १ (चित्र २३-२४ के ऊपरी तल, जिसे स्थानीय

इस शिलालेल का धनेक विद्वानों ने संपादन किया है बीर उमपर अपनी राम व्यक्त की है, जिनमें सरकार भी है. सरकार (दिनेत जंड). ये वेश्ट इन्किन्सन विद्यारित खाँत इच्छियन हिस्दो एच्ड सिविलाइकेशन. 1965. कलकत्ता. प् 213-21.

<sup>2</sup> उदयिगिर-नाक्षिणिर गुकाको के लिए ब्रस्टक्षः कर्गुमन् (जेम्स) तथा नर्जेन (जेम्स). केल डेम्प्यल्स म्रोक इक्तिया. 1880. लन्दनः पु 55-94. / नित्र (राजेन्द्रनाल). (प्रिटिक्स्टोन म्रोक उद्दीसा. माग 2. 1880. कलकत्ता. पु 1-46. / फर्गुमन् (जेम्स). हिस्सु म्रोक इध्यान्य एक इंट्यून मार्किटक्सर. 1910, लन्दन पु 9-18. / नित्र (पंडना). उदयोगिर एक्ट कच्चिंगिर. 1960. नई दिल्ली.

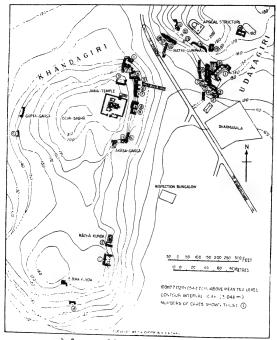

रेलाचित्र 3. उदयगिरि एवं लण्डगिरि : गुफाओं की रूपरेखा

ब्राध्याय 7 ] पूर्व भारत

लोग स्वर्गपुरी कहते हैं) के मुख्याग पर निर्मित समर्पणात्मक धिलालेख से जात होता है कि इस तल का निर्माण खारवेल की पटरानी की दानशीलता के कारण हुमा था। इस गुका के निचले तल (जिसे स्थानीय लोग मंचपुरी कहते हैं) की कोठियों में से दो महाराज कुदेप (या वक्रदेव) और राजकुमार बहुत (उवडुला) के द्वारा समर्पित की गयी थीं। कुदेप खारवेल का उत्तराधिकारी रहा प्रतीत होता है। सामान्यतः गुकाओं का उत्तरन शीर्षभाग से प्रारंभ हुमा है, उपरी तल पर खारवेल का समर्पणात्मक शिलालेल निचले तल से यहले का प्रतीत होता है।

यद्यपि प्रियक्तांश गुफाओं का उत्खनन महामेघवाहन शासकों के राज्यकाल (प्रथम शती ई० पू० और प्रथम शती ई०) में हुआ था, कुछ का निर्माण उनमें भी पहले हुआ होगा । इस काल की एक भी गुफा मंदिर के रूप में नहीं बनायी गयी । सभी गुफाओं का निर्माण जैन मुनियों के लिए विहारों के रूप में किया गया है । यह तथ्य कि गुफा-कक्षों की आयोजना विहारों के रूप में हुई थी, इस बात से प्रमाणित होता है कि पृथ्ठभाग में इनके फर्ग का आरंभ ढलान से होता है और फिर एक ओर की भित्ति से दूसरो ओर की भित्ति तक बढ़ता जाता है ताकि वह लगातार तिकये का काम दे सके । बहुत समय पश्चान् इनमें से कुछ आवासीय कक्ष प्रस्तर-शिल्पांकित तीर्थंकर-मूर्तियों तथा कुछ अप्रवासीय कक्ष प्रस्तर-शिल्पांकित तीर्थंकर-मूर्तियों तथा कुछ अप्रवासीय कक्ष प्रस्तर-शिल्पांकित तीर्थंकर स्पृतियों तथा कुछ अप्रवासीय कक्ष प्रस्तर-शिल्पांकित तीर्थंकर स्पृतियों तथा कुछ अप्रवासीय कक्ष प्रस्तर-शिल्पांकित तीर्थंकर स्पृतियों तथा कुछ अप्रवासीय किस प्रस्ति के रूप में परिवर्तित कर दिये गयें ।

इन विहारों का निर्माण किसी सुब्यवस्थित तथा योजनावढ रूपरेखा (रेलाचित्र ३) के अनुसार नहीं हुआ। उनका निर्माण विभिन्न ऊंचाइयों पर किया गया। चट्टान की रूपरेखा का अनुसरण कर तथा विभिन्न ककों को एक दूसरे से सबढ करने के लिए आवस्यकतानुसार चट्टान में ही सीढ़ियाँ काटकर शिल्पकारों ने अम और धन दोनों को ही बचन की थी। गुक्कारों के ऊपर भार कम करने के विचार से उनकी एक इच्छा यह भी रही होगी कि खुवाई शिलाखण्ड के ऊपरी भाग के समीप की जाये, क्योंकि इस पहाड़ी का बलुका एक्यर जल्दी टूट जानेवाला पत्थर है।

ध्यने आत्मिनग्रह के लिए विख्यात जैन मृतियों के नियास के लिए निर्मित इन गुफाओं में सुख-सुविधाएँ बहुत ही कम थी। उदयगिरि पहाड़ी की अधिकांश गुफाओं, जिनमें विशेष रूप से बड़ी रानीगुम्फा (गुफा १, चित्र २५) भी सम्मिलित है, की ऊंचाई इननी कम है कि कोई व्यक्ति उनमें सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। गेप गुफाएँ मनुष्य की ऊंचाई से थोड़ी ही बड़ी है। कुछ गुफाएँ इतनी संकरी है कि कोई भी व्यक्ति उनमें पैर नहीं पसार सकता। प्रवेषद्वार निरस्य ही बहुत छोटे हैं और इन कोठिरियों में प्रवेश निर्मे के लिए लगभग रंगना ही पड़ता है। कितरियों में देवकुलिकाएँ नहीं बनायी गयी थी। धमंशास्त्र और निनांत धावस्यक वस्तुएँ रखने के लिए बरामदे की पास्त्र भित्तियों में ही यिला-फलक उत्कीर्ण किये गये है। कोठिर्यों का ग्रतिस्म माग शत्यिषक सार्व है। किन्तु कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर उनके मुखभाग एवं बरामदों की छतों को सहारा देनेवाले टोड़ों की शिव्यांकन तथा मूर्तियों से सजाया गया है (चित्र ३३)।

एक पूर्ण विकसित विहार में एक या उससे धिक कोठिंग्यां होती हैं, जिनके आगे एक बरामदा होता है। कही-कहीं बरामदों के सामने धौगन के लिए समतल की हुई भूमि हैं, यथा उदयिगिर की गुफाएं सु १ (रानी गुम्फा, चित्र २५), सु ६ (भचपुरी धौर स्वर्गपुरी, नित्र २२) और १० (गणेया गुम्फा) नथा लण्डिंगिर की गुफा सं० ३ (अनन्तगुम्फा, चित्र २६ और २७)। बरामदों के एक, दो या तीन और पिलनबढ़ कोठिंग्यां है। प्रादा एक कोठिरीवाली रूपरेला अधिक पायी जाती है। रानीगुम्फा की विशेषता यह है कि इसमें मुख्य स्कथ के समकोण की स्थित में कोठिरियों के वो छोटे स्कथ हैं जिनके सामने बरामदा है और भूतल पर दो छोटे रक्षा-कक्ष है। सामान्यतः ऊपरी तल निवले तल पर धाधारित नहीं है, अपितु पीछे हटकर बनाया गया है। ऐसा प्रबंध या तो भार कम करने के लिए या फिर शिलाखण्ड की इलवाँ कपरेला के कारण अथवा दोनों बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। स्वर्गपुरी के सामने खुले स्थान में एक जैतोत्कीण वेदिका (चित्र २३) आगे की निकली हुई है, जो एक छज्जे का आशास देती है।

कुशल मिह्नियों और ग्राभियनाओं (इंजीनियरों) के स्थान पर, जिनकी किसी भी स्थापत्य कृति के लिए प्रावश्यकता होती है, शिल्पियों और मूर्तिकारों द्वारा चट्टानें काटकर काण्ठ, वांस भीर छप्पर से निर्मित भवनों या प्रावासों का अनुकरण करके बनायी गयी ये गुफाएँ जैन स्थापत्यकला के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान एखती हैं। तत्कालीन जैन भवनों के नितांत अभाव के कारण उनका महत्त्व और बढ गया है। इनकी खुदाई करनेवालों ने चट्टानों में उन्ही भवनों का अनुकरण करने का प्रयत्त किया, जिनसे वे परिचल थे। इसका परिणाम यह हुष्पा कि लकड़ी, खपरेल और छप्परवाल भवनों में विशेष रूप में पाये जानेवाले नक्षणों को इनमें उनारा गया। यद्यपि ऐसा करना स्थायित्व की दृष्टि में निर्यंक और अनावश्यक था। इस प्रकार कोठरियों की छते कहीं-कही नोरणाकार और भोपडों के सदृश उन्नतोदर हैं; टोड़ों पर टिकी हुई बरामदों की छते और स्तभो पर प्राधारित सरदल, बांग और जकड़ी से निर्मत कोग्डरियों के प्रतात के किसी सपेका बहुत प्रधिक नीचे है। इसी प्रकार वरामदों के फर्ज भी कोठरियों के घरातल से नीचे है। बरामदों की छते परानले के कप में बाहर्रोजनलों हुई है और इन परानों के घरातल से नीचे है। बरामदों की छते परानल के कर में बाहर्रोजनलों हुई है और इन परानों के घरातल से नीचे है। बरामदों वा कड़ी की कोपित के कप में बाहर्रोजनलों हुई है और इन परानों के घरातल से नीचे है। बरामदों की छते परानत के कर में बाहर्रोजन हिंही की वरवाती पानी आसानी से निकल जाये। द्वार-स्तभ भीतर की और फुके हुए है जिनके कारण प्रवेशमार्ग नीव के स्थान पर ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक चौड़ा है जो जिनाई या प्रस्तर-विलय के लिए उपयुक्त नहीं है।

कोठिरियों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, न केवल इसलिए कि उनके द्वार सीघे बरामदे की ओर या फिर बिनकुल खुले में खुलते हैं, ग्रिपितु दरवाओं की ग्रिपिकता के कारण भी यह संभव हो सका है, जिनकी संख्या कोठिरियों के ग्राकार के ग्राधार पर एक से चार तक है। कुछ बहुत विश्ल उदाहरणों में गवाक्षों की भी व्यवस्था है। दरवाओं की बाहरी चौखटो में चारों ग्रोर छेद बनाये गये हैं लाकि उनमें पूमनेवाल लकड़ी के कराट लगाये जा सकें। कहीं कहीं कठाों के लिए भी ग्रांतिकत छेद बनाये गये है—देहरी ग्रीर सरदल में एक-एक-चाकि उनमें पूम ही कयाट लगाया जा सकें।

बध्याय 7 } पूर्व भारत



खदयगिरि — गुका म०।, निचला तल, मुख्य भाग, द्वितल भवन का जिल्पाकन

ध्रध्याय 7 | पूर्व भारत



उदर्वागरि - गफा म॰ 1. निवला तल, दाहिना भाग, बरामदे की पिछनी भित्ति की जिल्पाकृतिया



चदयगिरि -- ग्का स॰ 1, निचला तल, दाहिना भाग. बरामद की पिछली भिलि, सगीतकारी से घिरी जनेकी



(क) उदयगिर - गुफा स॰ ). ऊपरी तल, मध्य भाग, बरामदे की पिछली भिलि की शिल्पार्थातया



ःख) उदयगिरि — गुकास० ।, उत्परी तल, मुख्य भाग, वरामरे की पिछत्री भित्ति की शिल्पाकृतिया

ब्रध्याय ७ | पूर्व भारत



(क) उदयसिंग — गफास० 1, ऊपरी तल, मध्य भाग, वरामदे की बिछली भित्ति की बिल्पाकृतिया



(ন) उदयोगरि -- गुफा म॰ 10, बरामदे की पिछली भिन्ति की गिल्पाकृतिया



उदयगिरि — पर्वन शिखर पर अर्थवृताकार मन्दिर



उदयगिरि — पश्वं भिन्ति म सद्या हुमा दलवा माग



(क) उदयगिरि — यक्षी



(स ) उदयगिरि — पक्षी, पण्ड भाग

बच्चाय 7 ] पूर्व भारत

कुछ स्थानों पर सीपी चूने के पलस्तर के उखड़े हुए भागों से ज्ञात होता है कि गुफाझों की भित्तियों पर कभी पलस्तर किया गया था ।

गुफाओं को दो मोटे वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—पहली सादी और विना स्तंभ के बरामदेवाली; और दूसरी, गुब्धवस्थित स्तंभगुकत वरामदेवाली। इस वर्गीकरण में कालक्रम का कोई महत्त्व है या नहीं, यह निश्चित नहीं किया जा सकता यद्यपि सामान्य प्राधारों पर पहले वर्ग की कुछ गुफाएँ दूसरे वर्ग की गुफाओं से पहले की प्रतीत होती हैं। पहले वर्ग की गुफाएँ छोटी हैं। प्रधिकाशतः ये सामन की भोर खुली हैं थीर उनमें वास्तु संबंधी कोई अलंकरण नहीं है। कुछ गुफाओं में कोठरी की छत धागे निकली हुई हैं, जिससे एक बरामदा-सा वन जाता है; यथा, उदयिगिर की गुफा सं० १२ (वाघ गुफ्फा)। अधिकांश गुफाओं के, जो सामने से पूर्णतः खुली हुई हैं, मुखभाग पर समानातर उरेखन देखा जा सकता है। यह जात नहीं है कि ऐमा कोठरी से वरमानी पानी वाहर निकलने के लिए, किया गया था या फिर काटजिमित कोई वस्तु रखने के लिए। इनपण शिलालेख नहीं होने के कारण इन गुफाओं की तिथि निश्चित कर सकता किंठत है।

यदि हम दूसरे वर्ग की गुफाओं के वास्तु सर्वंघी लक्षणों का परीक्षण करं तो उनके पृथक्-पृथक् निर्माणकाल में अधिक अंतर प्रतीत नहीं होता । स्थापन्य की दृष्टि से ये गुफाएँ एक समस्य वर्ग की हैं, जिनमें विकास की कोई उल्लेखनीय प्रगति पिरलक्षित नहीं होती । सभी की विजेपता है एक प्रस्तर-पीठयुक्त बरामदा । इनके स्तम एक ही प्रकार के है, जो नीचे और उपर वर्गाकार है तथा सच्य में अप्टकोणाकार है । वर्गों के कोण इस प्रकार बनुवी वने हैं कि सक्रमण स्थलों पर (चित्र २३) अर्थवृत्त वन गये है । कोठिरयों के मुख्यागों, भित्त-प्तभों, नोरणों और वेदिकाओं (चित्र ३१) के अप्तकरण एक जैसे हैं, कही-कही गोटों की संरचना अर्थगोलाकार छतों के समान है । इनमें से कोई भी किसी विशिद्य स्थापन्य परंपरा का आभास नहीं देती । उनके वास्तुशिस्पीय लक्षणों और सिलालेक्षों की पुरातिपि के आधारपर उनका निर्माणकान ईमा-पूर्व प्रथम बती तथा कुछ-कुछ दूसरी शती में भी संभव माना जा सकता है ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है (पृष्ठ ७६), इस यूग की सभी धैलोरकीण गुफाएँ, जैन मुनियों के आवास हेतु बनायी गयी थीं और उनमें से किसी का भी निर्माण मंदिर के रूप में नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हैं कि पूजा के लिए इन पहाड़ियों के ऊपर कोई पुश्क निर्मित-भवन अवस्थ रहा होगा। सौभाग्य से, प्रस्तुन पित्तरों की लेखिका द्वारा उदयगिरि पहाड़ी की ऊबड़-खाबबड़, ढलुवी और सकुचित बोटी पर, खारबेल के शिलालेखवाली शिला की चोटी के ठीक ऊपर, थोड़ी खुदाई करवाने पर एक बृह्त् अर्थनुत्ताकार भवन (रेखाचित्र ४, वित्र ३४) का निचला भाग दृष्टिगोचर हुआ। निस्संदेह यह भाग ही पूजा का स्थान था।

खुदाई करने पर इस भवन की बाहरी भित्ति की श्रक्षवत् लंबाई २३.७७ मीटर ग्रीर श्राधा-रिक चौडाई १४.६२ मीटर पायी गयी। यह ककरीले शिलापट्टों से बनी है जिसके प्रधिकतम ग्राट



रेखाचित्र 4. उदयगिरि : पहाडी अधिस्यका पर अर्धवृत्ताकार भवन की रूपरेखा

स्तर (रहे) मिले हैं। अवन के भीतर उसके अर्थवृत्ताकार सिरे पर एक वर्तुं लाकार भित्ति बनी हुई थी जिसका अब ककरीले शिलाफलकवाला केवल एक ही स्तर (रहा) शेष रह गया है। इस अर्थवृत्ताकार भवन के भीतर अधिकांध भाग कंकरीले शिलापट्टों से बनाया गया है और उसके नीचे ककरीली मिट्टी भरी गयी है। उत्तरी किनारे की और, जहाँ बलुए पत्यर की तलशिला कुछ उँची थी, स्वय शिला को ही भराव (खड़जा) के समानांतर कर दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तर-वर्ण्डों को जोड़ कर बनाया गया धरातल कर्यों के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था अपितृ कुछ उँची बनाया गया था निक वह तलशिला और प्रस्तर-वर्ण्डों को बँक दे। संभवत: प्रस्तर-वर्ण्डों को जिल्लों के जां इंट्य यह था कि पहाडी की चोटी के गढ़ढ़े भर जायें और एक ठोस तलवाली भूमि प्राप्त हो सके।

वृत्ताकार भित्ति के कुछ पत्थरों के वाहरी किनारे उस खड़जा के ऊपर फ्राघारित थे। जो भी हो, वृत्ताकार भित्ति में इसके कोई चिह्न नहीं मिलते। अर्थवृत्ताकार भवन के ढींचे के भीतर वृत्ताकार भित्ति के सामने भराव की क्रायताकार भूमि पर बनी भित्तियाँ एक कक्ष का निर्माण करती थी यद्यपि इस कक्ष के तीन ओर की भित्तियाँ क्रथंवृत्ताकार भवन के समानांतर बनी हुई थी। वृत्ताकार भवन की ही भित्ति का एक भाग कक्ष के पीछे की भित्ति का काम देता था क्योंकि ब्रम्याय 7 ] पूर्व भारत

इस और कोई अन्य भित्ति नहीं थी । कटावदार किनारोंवाली इस कक्ष की पार्श्वभित्तियों के सिरे वृत्ताकार भित्ति से इतने सुलबढ़ रूप से जुड़ते थे कि दोनों की वाह्य योजना अर्थवृत्ताकार हो जाती थी । इसकी संदरंग सरचना बराबर-महाइथों (बिहार) की सुरामा गुणका और कोण्डिवरें (महाराष्ट्र) के चैत्यगृह से मिलती-जुलती है । इन दोनों की जित्तियों की उपयुक्त जुड़ाई के प्रभाव में लेखक ने पहले यह समभा था कि धायताकार कक्ष, जिसकी भित्तियों कुत्ताकार भित्ति के सभीप हैं, वृत्ताकार भित्ति के सभीप हैं, वृत्ताकार भित्ति के प्रभाव में लेखक ने पहले यह समभाम था कि धायताकार का भी सी हो, भूवनेश्वर के अर्गक मदिरों के सावृश्य के खायार पर, जहाँ गर्भगृह के अपभाग की भित्ति के सभीप द्वारमण्डप की भित्तियों विना उपयुक्त जुड़ाई के वनी है, अब यह स्वीकार किया जाता है कि कक्ष और वृत्ताकार भित्ति दोनों ही समकता लीना है। धायताकार कक्ष की तीन भित्तियों के मध्य में एक खुला स्थान है, जो सभवतः डारो के लिए रखा गया होगा ।

क्यों कि वृत्ताकार भित्ति खुराई करने पर एक रहें (स्तर) तक ही सीमित हो गयी है, उसकी ठीक-ठीक रचना और उपयोग का निरुचय कर पाना कठिन है। जो भी हो, इस पूरे भवन-समूह की संरचना बौढ चैत्पाहों, उनके अध्वृत्तों, उनकी मध्य तथा पाठवंतीयियों से इननी मिलनी-जुजती है कि यह बहुत सभव है कि वृत्ताकार भित्त अर्थवृत्ताकार रचना के गर्भगृह के रूप में उपयोग में आती थी और अग्रयताकार कक्ष सभामण्डप या मध्यवीय का काम देता था। इस समता के अनुसार यह कहा जा सकता है कि उनकी बाहरी भित्तयों और बाहरी वृत्ताकार भित्त के अंतरण सिनों के बीच के स्थान का उपयोग प्रदक्षिणाप्य की पाठवंत्रीयियों के रूप में होता था।

ग्रर्भवृत्ताकार भवन की नींव के पास कंकरीले भूखण्डों के किनारों पर निर्मित तथा किंचित् पीछे की भ्रोर भुकी हुई दो श्रर्भवृत्ताकार श्राधार-भित्तियों का निर्माण संभवतः श्रायताकार कक्ष की दो पादर्व भित्तियों के नीचे प्रस्तर-खण्डों द्वारा भरे गये गहरे भराव की सुरक्षा के लिए किया गया था ताकि वे दह न जायें।

यह झसंभव नही है कि भवन के चारों स्रोर बाड़ लगी हुई थी क्योंकि हाथीगुरूका के सामने चबूतरे के पास पाये गये मलबे के बीच में बलुए पत्थर के कुछ उत्कीणित वेदिकास्तंभ मिले है।

श्रयंतृत्ताकार भवन की बाहरी रूपरेला का मोटा श्रनुमान रानीगुम्का के धरातल के मुख-भाग पर किये गये शिल्पांकनों (चित्र २१) के उत्तरी भाग से किया जा सकता है।

ग्नर्भवृत्ताकार भवन की बाहरी भित्ति के चारों घोर तलिशला में लगभग नियमित धंतर पर ग्रनेक छिद्र थे। स्पष्टतः इतमें स्तंभ लगाये जाते थे। यह जात नहीं है कि ये स्तंभ बाड़ में प्रयुक्त होने के कारण थे ग्रयवा इतने लंबे थे कि किसी सरदल को (जिसके शीर्षभाग से परनाला निकला है) ग्राचार दें सकें। श्चर्यवृत्ताकार भवन के उत्तरी सिरे पर तलशिला को काटकर ग्रीर भराव के समानांतर कंकरीले शिलाखण्डों से ढॅककर नाली बनायी गयी थी जो पानी के प्रवाह को बाहर निकाल दे।

बृत्ताकार भवन के कुछ नीचे, और दिखने में उससे असंबद्ध, एक छोटा आयताकार कक्ष था, जिसके ककरीने शिलाखण्डों का एक रद्दा (स्तर) अब शेप है। प्रतीत होता है कि इस स्थल पर यह पहला भवन था।

निश्चित प्रमाण के अभाव में यह कहना कठिन है कि वृत्ताकार गर्भगृह में प्रतिष्ठापित वस्तु स्तृप थी, मगल-प्रतीक था या तीर्थंकर की प्रतिमा थी। इनमें से तीसरा विकल्प स्वय ही प्रमाणित नहीं होना क्योंकि इन गुष्फाओं के मूल शिल्पांकन में तीर्थंकरों की आइनियों का सर्वया प्रभाव है। इसके विपरीत हो खण्डागिर की गुफा स० १ (अविजय गुष्फा) और उदयगिर की गुफा स० १ (अविजय गुष्फा) के मुक्तभागें पर कल्पवृक्ष (चित्र २७) के पूजन का अकन मिलता है। साथ ही, खण्डागिर गुष्फा स० ३ की पिछली भित्ति पर उकेरे हुए पारपीठ पर एक नित्यय उत्कीर्ण है जिसके पादवं में दोनों और तीन प्रतीक——त्रिकोण शीर्यगुक्त प्रतीक, श्रीवत्स और स्वस्तिक है। इन सबका अकन मयुरा के आयाग-पटों में हुमा है। उदयगिरि की गुष्फा स० ६ (संचपुरी) के मुलभाग पर प्रकित जिम उपास्य-निर्मित की पूजा एक राजपरिवार कर रहा है वह निश्चय ही तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है, यद्यि विकृति के कारण उसकी सही पहचान संभव नहीं है। विकृत विम्व (जो आकार में कुछ बेलनाकार है) के ऊपर कदाचित् एक छत्र है जो एक ऊँचे और संभवतः गोल मच पर रखा है।

पूर्वोक्त तथ्यों के ग्राधार पर ग्रीर गर्भगृह की वृत्ताकार ग्रायोजना को ध्यान में रखकर यह जान पढ़ता है कि उपास्य क्स्तु या तो स्तूप या फिर वृत्ताकार पारपीठ पर रखा हुमा पावन प्रतीक रही होगी। एक उल्लेखनीय लक्षण, जिसकी व्याख्या साध्य के ग्राभाव में संभव नहीं है, वृत्ताकार भवन के बीच में एक ग्रापरिष्कृत खण्डित शिला थी जिसपर थे वर्गाकार उकेरती तथा छेनी के चिह्न । कोटर में मूलतः पुरावशिष ये या यह छत्रदण्ड का ग्राधार था या फिर पवित्र चिह्न की चूल, यह श्रव केवल धनुमान का विषय रह गया है।

हाथी पुम्का के सामने की गयी व्यवस्था से प्रमाणित होता है कि वृताकार भवन का यह विस्व अत्यंत पुनीत था और यात्रियों को आकर्षित करता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है उदयिगिर की चोटी संकरी है। वस्तुत: अर्थवृताकार भवन पहाड़ी के इस विशिष्ट भाग को लगभग पूरा ही इस प्रकार आवृत्त करता है कि वचा हुआ वेष स्थान इतना चौड़ा नहीं रहा कि वहाँ वहीं संख्या में लोग एकत्र हो सकें। हाँ, कभी-कभी जोगों के एकत्र होने पर आवश्यक स्थान को व्यवस्था करने के लिए हाथी पुम्का के सामने गुम्का सं० ६ और १७ की स्रोर की भित्तियों के निकट आवश्यक स्थाई करवाकर एक अस्थायी बहुतरा बना लिया जाता था। इस चहुतरे पर पहुँचने के लिए एक उलुवां मार्ग (चित्र ३५) बनाया जाता था जो कमधः पहाड़ी की 'तलहटी

श्रद्याच ७ ] पूर्व भारत

से चबूतरेतक ऊँचा होता जाता था। दोनों क्रोर क्राधार-भित्तियों पर सघा हुक्रा क्रौर कंकरीले शिलापट्टों से क्राच्छादित यह ढलुवाँ मार्ग एक रथ के सरलता से निकलने के लिए भी पर्याप्त चौडाथा।

गुफा सं० १७ में प्रवेश की सीढ़ियों के पास चवूतरे की क्राधार-भित्तियों के किनारे के मलवे में उत्कीर्ण वैदिकाओं के कुछ टुकड़े और उकेरी हुई श्वी-मूर्ति का ऊपरी भाग (चित्र ३६) मिला था। ये सब बलुए एत्थर से निर्मित पहली शती ई० पू० के थे।

स्पनी स्रायोजना के कारण सर्धवृत्ताकार भवन स्रपने उग का एक ही है जिसका उदाहरण स्रभी तक उड़ीसा के पण्वती सिदरों से नहीं मिल सका है। प्रायोजना से स्वतः उसकी प्राचीनता का जान होता है। जो भी हो, इस भवन की निथि समितिकत है, वह भवन पहाड़ी की चोटी पर का मानित की जा सकती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भवन पहाड़ी की चोटी पर का हि जिसके ठीक नीचे की गुका (हाथीगुरूफा, गुका सं०१४) के उपरी सिरे पर खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख उन्होंचे हैं जिसके ठीक नीचे की गुका (हाथीगुरूफा, गुका सं०१४) के उपरी सिरे पर खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख उन्होंचे हैं जिसके टीक तो चे कि प्रसिद्ध शिलालेख उन्होंचे हैं जिसके प्रविद्ध नहीं है जिसके प्रविद्ध नहीं से स्वप्त का सुप्रसिद्ध शिलालेख उन्होंचे हैं (आधुनिक उदयगिरि) पर गुफाओं का उन्होंन है। वस्तुतः यह स्रसमान स्राकार की एक वड़ी प्राइतिक गुफा है, जिसकी पाश्वीभित्तियों के छेनी से काटे-सैवारे पृष्ठभाग यह दशित हैं कि मानव ने यही यदा-कदा स्रायोजित संगीतियों के लिए एक विहार के रूप में उनका विकास कर लिया था। भित्तियों पर कुछ नाम खुदे हैं जो सम्भवतः तीर्थयात्रियों के हैं, इनमें से कुछ गुप्त-कालीन लिपि में है। इतनी महत्वहीन गुफा के शीप पर एक शक्तिसंपन शासक के महत्वपूर्ण समिक्त की विद्यमानता, यह मानकर पूर्णकरेण समिक्त की ब्राचन ही हि स्वय खारवेल ने ही इस गुफा के उत्तर प्रभेवताकार भवन का निर्मण कराया था।

जैसा कि हम पहले कह चुके है, गुफाओं के अंतरिम भाग अत्यंत सादें है। तो भी अनेक गुफाओं की कोठरियों के मुख्याग प्रवेशद्वारों के ऊपर पशु-वीर्षयुक्त अर्थस्तंभो पर टिके हुए शिल्पांकित तोरणों (चित्र ३१) द्वारा सजाये गये हैं। शिल्पांकित तथा मूर्तियुक्त टोड़ों (चित्र ३२ और ३३) पर आधारित वेदिकाओं (चित्र २४ और ३१) और तौरणों को प्रायः एक हूसरे से जोड़ दिया गया है। कुछ गुफाओं में वेदिका-स्तंभों के ऊपरी भाग में आकर्षक शिल्पाकृतियाँ (चित्र २४, ३० और ३३ खा) हैं जिनमें धार्मिक और धर्मितरपेक दृश्य अंकित किये गये हैं। शिल्पांकिनों में से कुछ की वियय-वस्तु वर्णनात्मक हैं (चित्र २२ वर्ण और ३२ खा)। अर्ननगुफ्ता जैसी कुछ गुफाओं के तौरण-सीपों पर भी शिल्पांकित हैं। (चित्र २० और २०)। स्तंभों पर आधारित, वरामदों की छतों को सहारा देनेवाल टोड़ भी शिल्पांकित तथा मूर्तियुक्त है। वरामदों के अर्थस्तंभों में से कुछ के सामने बहुदाकार मानवाकृतियाँ, अधिकांबातः द्वारपालों की मूर्तियाँ, उकेरी हुई हैं। मूर्यंकन तथा शिल्पांकत

की दुष्टि से ग्रत्यंत समृद्ध रानीगुष्का के दो रक्षक-कक्षों के मुख्यभागों पर भी प्रचुर शिल्पांकन किया गया है।

साज-सज्जा में प्रयुक्त प्रायः सभी झलंकरण प्रतीक (तमूने) भरहृत और सांची में मिलते है जिनसे उनकी सामान्य परपरा का झाभास मिलता है। इसके साथ ही मधुमालती लता, कंपूरे तथा पंखाबारी पशु-जैसे कुछ पश्चिम एशियाई कला-प्रतीकों—जिनका उस युग में भारत के प्रियिकांश भागों में ब्यापक प्रचार हुआ था—के प्रयोग से इस संभावना का भी अंत हो जाता है कि कला-प्रतीक और कला-परपा का स्वतंत्र और पृथक रूप से विकास हुआ था। अलंकरण-प्रतीकों मे स्वयं ऐसे जिल्लों का अभाव है जो विशिष्ट रूप में जैन हों, क्योंकि बाह्यण तथा बौद दोनों मतानुयायियों ने भी इन्हीं कला-प्रतीकों का उपयोग किया है।

यद्यपि ये मध्यदेश की कला-परंपरा के अनुरूप है, तो भी, मूर्तियुक्त शिल्पाकृतियों का आदिकालीन भारतीय कला में प्रपना विशिष्ट स्थान है। अनेक आकृतियों की मुख-मुद्राओं में प्रातीय पुट है। शिल्पांकनों के कार्य-कीशल में कोई एकरूपना नहीं है, फिर भी समग्र रूप से विचार करने पर, निरुच्य ही वह भरहन गैली से अधिक विकसित रूप प्रदिश्ति करने है।

गुका सं० १ (रानीगुम्का) के मुख्य स्कंघ के निचल तल में लगातार शिल्पाकृतियां है, जिनमें दिख्यिया नरेश के विजय-प्रभियान का चित्रण किया गया प्रतीत होता है। इनमें राजा प्रपत्ती विजय-यात्रा राजधानी में प्रारम करता है भीर भनेक देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ। राजधानी लौटता है। प्रजा प्रपत्ते चरों में राजा के प्रस्थान को देख रही है। यह सोचने के लिए जी चाहता है कि विल्पाकृतियों की यह लम्बी चित्र-वल्लरी खारवेल के विजय-श्रभियानों से प्रेरित होकर बनायी गयी है।

गुफा सं० १ के ऊपरी तल के मुख्य स्कंघ के ब्रग्नभाग की शिल्पाकृतियों (जिल्र ३२ क और ३३ क) की तुलना सांची के द्वारों के शिल्पांकनों से भसीभौति की जा सकती है और भरहत-कला के

<sup>1</sup> मित्रा, यूनींक्त, पू 20-22. एक बिहान के घतुनार इस चित्र-बल्लरी के दूबस तीर्थंकर के रूप में राहर्यताब के बिहार और उनका जो सम्मान किया गया उने दर्शति है। उसी विहान के प्रतुपार, गुफा सं० 1 के उपरी तल तथा गुफा सं० 10 (पण्डेवागुम्फा) की गामने की मित्रियों के शिव्याकां में पार्थ्वताम के जीवन की घटनाओं के दूबस मंक्तित किये गये है जिनसे जनके हारा किया गया प्रभावती का उद्धार और आयो अनकर उससे विवाह की घटना भी सिम्मिनत है, शिर्मेशाने (एक एस एत). बगाल बिस्ट्रिक्ट गवेदिवर्स-पुरी. 1908. कलकता. पू 256 और 259]. जो भी हो, नामुदेवनरसा सम्बत्त का युक्ताब इन इयों में ने दे को दुक्यन्त-सकुकता सीर उदयन-मासवरता की कमाणों में सर्वीरत घटनाओं के रूप में तर करा किया की कमाणों में सर्वीरत घटनाओं के रूप में तर समान की को या [सावरता एक सहुकता सीर्यं इन टरानीगुम्का केव इन उनीसा. वर्नस मांक दिस्त पर दानीगुम्का केव इन उनीसा. वर्नस मांक एक स्वाहत सीर्यं इन टरानीगुम्का केव इन उनीसा. वर्नस मांक एक इन इन उनीसा. वर्नस मांक एक इन इन इनीसा. वर्नस मांक एक इन इन्हें सांक प्रमाण करा है। सांच मांक प्रमाण करा है। सांच प्रमाण करा है। सांच मांक प्रमाण करा है। सांच प्रमाण करा है सांच प्रमाण करा है। सांच प्रमाण कर है

घच्याय 7 ]

पूर्व भारत

पुरातिनक लक्षण — जैसे अग्रभाग-विन्यास, दृश्यात्मकता का श्रभाव, मूर्त्यंकन की आदिम परिकल्पना आदि—प्रव इनमें नहीं दिलाई देते । ये जिल्पांकन आकृतियों की विभिन्न स्थितियों—अग्र, पृष्ठ और पार्व्यं—के दक्षतापूर्ण अकन में कलाकार के प्रशंसनीय कोशल को व्यक्त करते हैं। आकृतियों के मुख पूर्ण या तीन चौथाई या फिर अर्थमुद्राओं में बनाये गये हैं। आकृतियों की मुद्राएं सामान्यतः मरल और स्वाभाविक हैं। उनकी चौद्राएं सामान्यतः मरल और स्वाभाविक हैं। उनकी चौद्राएं सामान्यतः के स्वाभाविक हैं। उनकी सरचना भी सामान्यतः संगत और प्रभावशाली है; विभिन्न आकृतियाँ एक दूसरे से सविधित है। विल्यांकनों में परिपक्व गांभीय है, वे रूप की मुख्दता और स्वाभाविक आकृतिन्याचना का पर्याप्त प्रदर्शन करते हैं। स्त्री-पुरुषों की सुकुमार आकृतियों से सौम्य रूपरेखा का अंकन स्पष्ट अलकता है।

अन्य गुकाओं के, और एक सीमातक गुका सं० १ के निवले तल के भी, शिल्पोकन इस स्तर के नहीं हैं। वे सजीव और सुषड़ पूर्तन की दृष्टि से अपेक्षाकृत अपरिष्कृत तथा निम्न स्तर के हैं। प्राकृतियों कम सजीव, प्रतिकृषण अमाजित और उनका वर्ग-संयोजन कम संगत है। कलात्मक उपलब्धियों में यह धसमानता उस समय प्रत्यक्ष हो जाती है जब गुका सं० १० (गणेशगुम्का) के प्रपट्ट एवं १० (गणेशगुम्का) के प्रपट्ट एवं १० (गणेशगुम्का) के प्रपट्ट एवं १० (विज २३ ल) की तुलना गुका सं० १ (रानीगुम्का) के उपरी तल के दृश्य (विज २३ ल) से की जाती है। यह अंतर या तो कलाकारों की कुशलता में अंतर के कारण या उस समयांतराल के कारण हो मकता है जिसने इन कलाकारों को प्रतिकला-कौशल तथा संरचनाओं में अनुभव द्वारा दक्षता प्राप्त करने का अवसर दिया, यद्यपि समय का यह अंतराल बहुत लवा नहीं रहा होगा।

बेबला मित्रा

#### ग्रध्याय 8

## पश्चिम भारत

मध्ययुगीन जैन परंपराधों से विदित होता है कि महावीर ने पश्चिम भारत, विशेषतः दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में भिनमाल (भिल्लमाल) और ब्राबू पहाड़ के समीप मुण्डस्थैल (ब्राधुनिक सुंगथला), का भ्रमण किया था.। पूर्णचन्द्र सूरि द्वारा भिनमाल में महावीर-मंदिर की प्रतिष्ठा का उल्लेख करतेवाले वि० न० १३३४ (१२७७ ई०) के एक शिलालेख से विदित होता है कि महावीर भिल्लमाल पथारे थे। मृगथला के जैन मंदिर से प्राप्त एक पण्यती शिलालेख वि० सं० १४६६ (१३६६ ई०) से भी जात होता है कि महावीर उस स्थान पर धारी थे। किन्तु महावीर का विहार केवल पूर्वी सारत तक ही सीमित रहा जान पड़ता है। पूर्व में वे लाढ़ (गढ़) गये जहां उन्हें स्थानीय सादिवासियों के हाथों बड़ी कठिनाइयों का मामना करना पड़ा।

सौर्यशासन पश्चिम में राजस्थान में कम से कम बैराट तक, गुजरान में गिरनार तक स्त्रीर दक्षिणापय में सोपर तक फैला हुसाथा, जैसा कि इन स्थानों पर प्राप्त अशोक की राजाजाक्षों से प्रमाणित होता है। स्रीर, यह बहुत सभव है कि ये भाग उसके पौज सम्प्रति के नियंत्रण में बने रहे जिसका जैन धर्म का सरक्षकत्व वृहत्करपभाष्य स्त्रीर निर्धाय-वृणि जैसे साद्य स्रयों से भलीभौति प्रमाणित है। किन्तु इन क्षेत्रों ने जैन कला का ऐमा कोई स्रवशेष प्राप्त नहीं हुसा जिसे निस्सदेह मीर्य या गुग-पुग का कहा जा सके।

ध्रजमेर जिले के बरली नामक स्थान से एक खण्डित शिलालेख प्राप्त हुधा है जिसमें महावीर के परचात् ६४ वर्ष और मक्रीमका (मध्यमिका—िचतीड़गढ़ के पास 'नगरी' नामक ध्राधृतिक स्थान) का उल्लेख है 1<sup>4</sup> जो भी हो, डी० सी० सरकार का मत है कि इसे वीरात ६४ मानने के लिए प्रमाण

<sup>।</sup> मार्क्यॉलॉजिकल सर्वे भाफ इण्डिया, वैस्टर्न सिकल प्रोग्नेस रिपोर्ट, 1907-08, प 35.

<sup>2</sup> जयन्तविजयः सर्वुदाचल प्रविक्षा जैन-लेख-संबोहः 5. 1947ः भावनगर शिलालेख 48.

<sup>3</sup> बृहरक्त्यभाष्य. 3. गाया 3277-3289. पृ 917-921. / निजीव-क्यूरिंग. धनुच्छेर 5. गाया 2154 प्रीर चूर्णि पृ 362. / हेमचन्द्र. स्विदावकी बरित्र वा परिक्रिष्टपर्थ. 11. 55-110.

<sup>4</sup> इण्डियन एष्टिक्वेरी. 58; 1921, 229. / प्रोक्ता (गौरीशंकर हीराक्द). भारतीय प्राचीन लिपिलाला. 1918. अजमेर. पृ 2-3. / जर्मल झाँक व बिहार एण्ड उद्दीला रिसर्च लीलायहो. 16; 1930; 67-68.

ग्रध्याय 8 ]



प्रिम श्रॉफ बेल्स संग्रहालय — पार्श्वनाथ, कास्य मूर्ति



जुनागद — बाबा प्यारा की गुफा

ग्रज्याय 8 ] पश्चिम भारत

उपलब्ध नहीं है। अतएव इस जिलालेख के जैनों से संबंधित होने की बात भ्रव नहीं मानी जाती।

चौथी-पौचवीं शती ई० के एक प्राचीन यथ बसुदेव-हिण्डी में उज्जैन में एक जीवन्तस्वामी (महावीर के जीवनकाल में निर्मित प्रतिमा) का उल्लेख मिलता है।  $^2$  बृहत्कल्पभाष्य (लगभग छठीं शती ई०) में भी इसका उल्लेख है और इस ग्रय की टीका में उज्जैन में इस प्रतिमा की रथ-यात्रा के समय बार्य मुहस्ति द्वारा सम्प्रति को जैन धर्म में दीक्षित किये जाने का पूर्ण विवरण दिया गया है।  $^3$ 

जिनदास कृत भ्रावश्यक-चूणि (सातवीं शती) में सिन्धु भौवीर में वीतभयपत्तन के उहायण की रानी द्वारा महावीर की चदनकाष्ठ-निर्मित जीवन्तस्वामी-प्रतिमा की पूजा करने का विवरण मिलता है। कालांतर में इस प्रतिमा को भ्रवति का प्रश्नौत उठा लेगया श्रीर श्रत में विदिशा में इसका पूजन होता रहा। कि किन्तु मौर्य और शुंगकाल में भ्रवंति-मालवा प्रदेश के पिच्चम भागों के जिन-विम्बों की पूजा का श्रत्य कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता।

इस प्रकार चंदनकाष्ठ में निर्मित महावीर की प्रथम मूर्ति की पूजा वीतभयपत्तन के राजा उद्दायण की रानी द्वारा की गयी। अवन्ति का प्रदीत इस मूर्ति को उठा ने गया और कालांतर में यह पूजा के लिए विदिशा में प्रतिष्ठित की गयी। किन्तु प्रदौत मूल प्रतिमातभी ने गया जब उसने वीतभयपत्तन में उसकी एक अनुकृति स्थापित कर दी। महान् भाष्यकार मुनि हेमचन्द्राचार्य ने इन मूर्तियों का आगे का मनोरजक विवरण अपनी कृति त्रिषष्टि-शलाका-मुरुष-चरित में दिया

<sup>1</sup> सरकार (डी मी). बरली फेगमेण्टरी स्टोन इंक्लिप्यांस. अर्थल झाँफ व बिहार रिसर्च सोसायटी. 37; 1951; 34-38.

<sup>2</sup> बहुवेब-हिम्बी. संपा: चतुरविजय तथा पुज्यविजय. तथा 1, भाग 1. 1930. पृ 61. भावनगर. / जिनदास. प्रावध्यक-पूर्ण (तथाड 3. 1923. रतनाम. पृ 157) में भी उज्जैन की इस मूर्ति का उल्लेल है. जीवन्त-स्वामी अतिमा के लिए इब्टब्स : बाह (मू पी). ए युनीक जैन इमेज धाँफ 'जीवन्त-स्वामी'. जर्मल धाँफ 'ब धाँगियध्यक इंच्वीद्यूट. 1; 1951-52; 72-79 धौर 'साइडलाइट्स धौन व लाइफ टाइम सैण्डलबुड इमेज धाँफ महावीर', वृवीक्त, पृ 358-368.

<sup>3</sup> बृहरकत्यभाष्य 3 , गावा 3277-प 917 तथा परवर्ता / कल्प-वृणि (धव भी पाण्डलिपि रूप मे; बृहरकत्यभाष्य की टीका से प्राचीनतर) में भी इसका वर्णन है. इष्टब्य: कल्याणविजय वीर निर्वाण सवत् धीर जैन कालगणना नागरी प्रचारियो विज्ञका 10, 1930; उद्धरण.

<sup>4</sup> धावस्थक-कृष्टिः लण्ड 1. गाया 774. पु 397-401. (भावस्थक निर्मुक्ति की टीका). / घोर इष्टस्थ : हरिश्रद्व. धावस्थक-विर्मुक्ति लण्ड 1. भाग 2. 1916. सुरत. पु 296-300. / धावस्थक-निर्मुक्तिः लण्ड 1. पु 156 तथा परवर्ती. / जैन (जगदीस चन्द्र). लाइफ एक विध्वस्थ इन व स्त्रेन क्लम्स. 1947. बन्दर्व. पु 349. / धाह. पुर्वित्त.

है, जिससे यह जात होता है कि कालांतर में विदिशा की मूल प्रतिमा की पूजा भैल्लस्वामी के रूप में होने लगी और वीतभयपत्तन वाली अनुकृति एक रेतीली आंधी में नगर के साथ ही लुप्त हो गयी। उदायण ने उसे एक मदिर में प्रतिष्ठित किया था और राजकीय घोषणापत्र भारित कर उसकी पूजा हेतु दान दिया था। हेमचन्द्र के अनुसार चोजुक्य नरेश कुमारपाल ने, जिसका राज्य पश्चिम में सिन्ध तक, उत्तर में जालौर और राजस्थान के कुछ अन्य भागो तक और प्राय: सम्पूर्ण गुजरात क फैला हुआ था, सौबीर की राजधानी में विशेष अधिकारी भेजे थे। उन्होंने उद्दायण झार प्रसारित किये गये घोषणाणात्रे सहित काष्ट्रप्रतिमा को लोद निकाला। हेमचन्द्र आगे वर्णन करते है कि ये पतन लाये गये और कुमारपाल झार। जिसका जैन धर्म के प्रति आकर्षण और संशक्त सर्वविदित है, नवनिर्मित मदिर में मूर्ति की स्थापना की गयी।

यदि यह समकालीन वृत्तात सही है और यह विश्वास करना कठिन है कि हेमचन्द्र जैसी प्रतिष्ठावाला व्यक्ति इसे गढ़ने का साहम करेगा या केवल जनश्रुति के फ्राचार पर ही इस प्रकार का वर्णन करेगा तो हमें यह स्वीकार करना पडेगा कि महावीर के जीवनकाल में ही जैन कला धौर जिन-पूजा का प्रसार न केवल मालवा-ध्यति प्रदेशों में हुआ ग्रापितु पश्चिम में सिन्धु-सीबीर नक हो चुका था। जैन ग्रागम यथ भगवती-पूत्र १३-६-१११ के अनुसार राजा उदायण को, जो भगवान महावीर के दर्शन करना चाहता था, धर्मोपदेश देने के लिए महावीर वीतभयत्तन ग्रामे थे।

कायोत्सर्ग मुद्रा में पार्श्वनाथ की एक अत्यंत प्राचीन कांस्य प्रतिमा (चित्र ३७) प्रिन्स आॅफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई, के संग्रह में है। <sup>5</sup> इसका दार्या हाथ और शीर्ष के ऊपर फणावली का भाग लिख्त है। इसके पादपीठ का पता नहीं है और दुर्भाग्य से इसका मूल प्राप्ति-स्थान भी जात नहीं है, शैली में यह मोहन-जो-दड़ो से प्राप्त एक मृष्मूर्ति के बहुत कुछ समान है। <sup>5</sup> इसके अग लम्बे और पतले हैं जिनकी तुलना मोहन-जो-दड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से की जा सकती है। <sup>7</sup> धड़, विशेषत: तोंद और

शिविष्टिशलाका-पुरुव-वरित. पर्व 10. मर्ग 11. विशेष रूप मे क्लोक 604 तथा परवर्ती.

<sup>2</sup> वही, सर्ग 11, इलोक 623 तथा परवर्ती.

<sup>3</sup> वही, सर्ग 12, इलोक 36-93.

<sup>4</sup> जीन, प्वॉबन, प 309-/बहरकरमभाष्य-2. पृ314-/बही, 4, पृ 1073 तथा पण्डनी. /वही, माथा 912-913.

<sup>5</sup> गाह (मू पी). म्रली ब्रोटन मॉफ पावर्जनाय. बुलेटिन मॉफ द प्रिन्स मॉफ बेल्स स्युजियम, बस्बई. 3; 1952-53; 63-65 थीर चित्र.

<sup>6</sup> मार्थन (जॉन) . मोहन-जो-बड़ो एण्ड दि इण्डस सिविसाइव्हें झन. भाग 3 1931. नन्दन. चित्र 95, उपक्रमांक 26-27. / मैकके. फर्डर एश्मकेचेशस कांस मोहन-जो-बड़ो. भाग 2. 1938. नई दिल्ली. चित्र 82, उपक्रमांक 6,10,11, भीर चित्र 75. उपक्रमाक 1. 21.

<sup>7</sup> मार्थोन, पूर्वोक्त, वि 94, उपक्रमांक 6-8. इस कांस्य प्रतिमा के साथ कुछ मृष्मूतियों की तुलना के लिए इष्टब्य: गोर्डन (बी एव). प्रनी टेराकोटाज. जनंस खांक वि इष्टियन सोसायटी खांक झाटे. 11; 1943.

काम्बाय 8 ] पश्चिम भारत

पैट, की सरवना लोहानीपुर से प्राप्त जिन-विश्व के पालिशयुक्त घड़ से, जो अब पटना-सग्रहालय में है (अध्याय ७, वित्र २१ क), भीर हहप्पा से प्राप्त लाल पत्थर के घड़ से बहुत मिलती-जुलती है, इस प्रकार यह कांस्यमूर्ति मोहन-जो-रहो शेली में बनायी गयी। यह शेली मौर्ययुग तक प्रचलित रही। इसकी रचना विलक्षण है और उसकी तुलना मोहन-जो-रहो की नर्तकी की कांस्य-प्रति से की जा सकती है। किसी अभिलक्षण है और उसकी तुलना मोहन-जो-रहो की नर्तकी की कांस्य-प्रति से की जा सकती है। किसी अभिलक्षण के अभाव में इस कांस्य-मूर्ति के निर्माणकाल का ठीक-ठीक निरुच्य करना या उसका प्राप्ति-स्थान बता सकना कठिन है, किन्तु पूर्वोक्त शैलीयत तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लगभग पहली शनी ईसा-पूर्व से बाद की नहीं हो सकती, वरन् इससे भी प्राचीन होगी।

मोम-साँचा-विधि में ढाली गयी उस कास्य मूर्ति का भार बहुत हलका है। ग्रमभव नहीं कि यह परिचम भारत के किमी भाग – सिध, राजस्थान, गुजरान या कच्छ – से बम्बई सग्रहालय के लिए प्राप्त की गयी हो।

दहरकल्पभाष्य के अनुसार जैन मुनियों के लिए प्रतिष्ठानपुर से प्रागे दक्षिण में विधिवत् भिक्षा प्राप्त करता कठिन था। सम्प्रति ने ही यह प्रादेश दिया कि वहां इस प्रकार की सुविधाएँ दी जाएँ तो कि जेन पुनि जैन धर्म के सिद्धानों के प्रचार के लिए सम्पूर्ण दक्षिण की यात्रा कर सकें। कहा आता है कि शुरपारक मे जैन मनावनवी थे। आर्थ वज्ज (पारपिक तिथि लगभग ५७ ई० पूर्व १० के १० ई०) के शिष्ट्य वज्जमेन ने शुरपारक (बम्बई के निकट प्राप्तुनिक सोपारा) के कुछ साधु-शिष्यों को दीक्षित किया था। उनमें से नगेन्द्र, चन्द्र, विद्याघर और निवृत्ति नासक चार शिष्यों ने जैन साधुकी के चार कुलों की स्थापना की थी। आर्थ समुद्र और आर्ण मगु भी शुरपारक गये थे। उत्तरापि,

<sup>1 [</sup>मोतीचन्द्र थीर गीरअकर ने इसकी तिथि ईसा की दूसरी शती सुक्तायी है धीर प्राप्ति न्यान-उत्तर भारत. इष्टब्ध: प्रिन्स फ्रांफ बेल्स म्युजियम संबंधी उनका प्रध्याय. मेरे साथ हुए व्यक्तिगत पत्र-अयहार में इस प्रध्याय के लेखक ने यह मत अवका किया है कि इस प्रतिमा की समझ्याय विश्व-कला से है बतः यह कास्य मूर्ति किसी परिचम भारतीय स्थान संभवनः सिंध से प्राप्त हुई होगी और भारतीय पुरातकः सब्छंश के किसी ऐसे प्रथिकारी ने जिसने परिचम भारतीय स्थानो की विस्तृत लोज की होगी, इसे संब्रहालय के निए प्राप्त किया होगा नेत्रक ने यह भी लिखा है कि प्रोफ्तिसर वासुदेवशरण प्रथाल को इस बात पर वियोध प्राप्त क्या हम मूर्ति पर श्रीवल चिन्ह नहीं है जो उत्तर भारत से प्राप्त की प्राप्त की सिंध से प्राप्त के विश्व स्थान को हम मूर्ति पर श्रीवल चिन्ह नहीं है जो उत्तर भारत से प्राप्त की प्राप्त मंत्र की तीर्यंकर मृतियों के वक्षस्थल पर पाया जाता है. — संपादक]

<sup>2</sup> बृहरकल्पभाष्य. पृ 917-21. / तुननीय : दर्शनिवजय, संपा. पद्मावली-समुख्यय. 1933. वीरमगोव. / कल्पसूत्र स्वविदावली. पृ 8. / गुणरत्नसूरि. गुदर्शकक्ष. पृ 26. / तपाण्यक-पद्मावली. पृ 47-48.

<sup>3</sup> जैन (जे सी). भारत के प्राचीन जंनतीचं. पू 65./ व्यवहार आव्य. 6; 239 तथा परवर्ती. / वर्मसागराणि. सथापक्क पद्मावली-सबुक्य. सण्य. 1. पू 46. पर कहा गया है: श्री-विशत जिन्नवाशर,-प्राचिक-बतु-शत-वर्षातिकमें 453 मुनुकच्छे आयो-बपुटानार्य दित पट्टावल्याम् / प्रभावकचरित तु चतुर-प्रशीत्याधिक-बतु-शत-48-वर्ष पार्व सपूटाचार्वः / सप्त-बिष्ट-प्राचिक-वतु-शत-467 वर्ष प्राचे-मृत्

पब्चिम भारतयादक्षिणापण सेटसकाल की एक भी प्राचीन जैन मूर्ति अवतक प्राप्त नहीं हुई है।'

भड़ोंच के झार्य खपुट, 2 सौराष्ट्र (पालिताना के निकट) के बार्य-पादिलप्त<sup>3</sup> एवं बलभी (सीराष्ट में ही) के नागार्जुन के बृत्तान्तों से प्रमाणित होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में जैन परिचम-भारत में अत्यत सिक्य ये 1 आर्य नागार्जुन चौषी शती के प्रारम में आयोजित प्रथम बलभी परिचर् के अध्यक्ष थे। महान् जैन नैयायिक और द्वादशार-नयचक के प्रणेना आचार्य मल्ल-बादी ने बलभी में एक विचाद में बेदों को चौथी शती के प्रारंभ में पराजित किया था 1 पूर्वोक्त आर्थ चळसेन के गुरु आचार्य चळाड़ारा आभीर देश, दक्षिणाय्य और श्रीमात (पारवाड में बनेमान भिनमाल) नक अस्पण करने का उल्लेख मिलता है।

मारुतिया ने पूना जिने में कमलेट से लगभग 12 कि० मी० दूर पाल नामक स्थान की एक गुका में प्राप्त एक शिला-तंत्रत हुन्त ही में प्रकाशित किया है जिसका पाठ के इस प्रकार करते हैं (1) नमी घरिहाना कागृत (2) र परस्त इस्टावितन नेनम् (3) कारांपित पीदि च सहु। च कहं महा, उनका मत है कि यह एक जैन गुका है, वे इस शिलालंग को ईसा से नगभग दूसरी धानस्थी-पूर्व का मानने है. इस्टब्ट : स्वाच्याय (गुजराती पिकता) बहोदा. 7, 419 तथा परवर्ती धीर चित्र. यह सुविदित है कि प्रारंभिक काल में श्रह्त शब्द का प्रयोग सामान्य-नया बौद धीर जैन दोनों हारा किया जाता था. यह कहना कठित है कि केवल जैनी हारा इसका प्रयोग सक में प्रारंभ हुंगा. क्योंकि इस क्षेत्र की काली और स्थान पूर्णए निविद्य कर से बौदों से संबंद थीं. अतः कोई भी यह निवचयपूर्वक नहीं कह सकता कि यह एक जैन शिलालंक है, किन्तु इस संभावना को पूर्णन्त्या प्रस्वीक्तर भी नहीं किया जा मकता. हमें यह स्मरण स्थाना चाहिए कि गुप्त-पुत्र के पूर्व और कुवाणपुत्र की समाप्ति के पचवात् किसी समय में, ग्रहेंत् या ब्रिट्टिन शब्द का प्रयोग चीर-चीर केवल जैन तीर्थंकरों के तिए ही होने लगा. 2 सावस्थक निर्मु कित तथा चूरिंक ए प्र-24. निशीच चूर्तिंक 10. पू 101. / बृहत्कस्थमाध्य. 4.5115 तथा परवर्ती. / प्रतिमा पात-टिप्पती मी शब्द स्वयः प्राप्त है.

<sup>3</sup> सावश्यक चृरिता. प 554 / पिण्ड निर्मृतिक प 497 तथा परवर्ती.

<sup>4</sup> कल्याम् विजय, पूर्वोक्न. पृ 110-18.

<sup>5</sup> जम्बुविजय. द्वावसार-नयचक्र. प्रस्तावना.

<sup>6</sup> बाबश्यक चुलि. प 396-97.

<sup>7</sup> बही, पृ 404.

धावस्यक टीका पृ 390 क. सभवतः झार्य वैर (बज्ज ) प्रावासंस्त मुनि वैरदेव काही नाम है जो गाजिगिर की मोनभण्डार गुफा के शिवालय से खंकित है. यह मन उमाकाल प्रेमानन्द शाह ने अनंत धांफ व बिहार रिसर्च सोसायटी. 34; 1953, 410-12 मे ब्यक्त किया है.

<sup>[</sup>अन्य योगों को इस मत पर सदेह हैं, इष्टब्य . अध्याय 11. इस अध्याय के लेखक ने व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार में मुक्ते बताया है कि मसन उपलब्ध दिगंबर और क्वेतांबर माहित्य या पट्टावितयों में आचार्य विष्ण और उनके शिष्य क्वामेन (प्राहृत के के और वैरोमेन) नामों के दो ही आचार्यों का उन्लेख मिलना है और इन्हीं का उन्लेख मोननपड़ार शिलांक्च में किया गया होगा . अतः थी शाह द्वारा व्यक्त मत संभावना पर बहुत प्रधिक आधारित है. इन गुकांमों की निष्य के वारे में वे एस के सरस्वनी के विचारों की और हमारा ध्यान आक्रियत करते है. — म्पाएको

ग्राप्याय 8 ] पश्चिम भारत

जूनागढ़ में गिरनार के समीप साधुणों के लिए निर्मित लगभग बीस जैलोत्कीण गुफाएँ है जो बाबा-प्यारा-मठ की, गुफाएँ कहलाती हैं। बर्जेस ने इनका बर्णन किया है। नीन पिक्तयों में बनी इन गुफाओं में गुफा के (जिन ३६) के ऊपर वैत्य-गबाझ-अनंकरण का आद्य रूप मिलतों में बर्जेस हारा वर्णित गुफा 'एक गादिम कोठरी है, जिसकी छत समतल है भीर मुलरूप से चार स्तंभों पर आधारित है, इसका पृष्ठभाग अर्थ-बनुं लाकार है। इस समूह की गुफा सठ 'के' में दो कोठरियों हैं, जिनमें उत्कीर्ण हैं मान-कलबा और स्वस्तिक, श्रीवत्स, भद्रासन, भीनयुगल सादि चिक्क जो मधुरा के आयाग-पटों पर मिलते हैं (रेखाचित्र ४)। इन चिक्कों से इन गुफाओं का जैन स्वरूप स्रतिम रूप से सिद्ध नहीं होता क्योंकि एक कोठरी के सम्मुख इन चिन्हों के बनाने का अपूर्ण-प्रयास (कदाचित् परवर्ती) किया गया प्रतीत होता है। किन्तु सद्धासन के पुत्र जयदामन के पौत्र मद्धसन्य के एक लिखत उत्कीर्ण शिलापटु (कोठरी १ के सामने भूमिगत) के मिलने ते, जिसमें केवल-जान प्राप्त करनेवानों एव बानजयी लोगों का उल्लेख है, यह पना चलता है कि कम से कम दूसरी शानी इठ में इन गुफाओं पर जैन मतावलबियों का अधिकार था। उसहीं किन्ही निश्चिन बौद चिक्कों स्त्र वन मुफाओं पर जैन मतावलबियों का अधिकार था। उसहीं किन्ही निश्चिन बौद चिक्कों स्त्र वन मुफाओं पर जैन मतावलबियों का अधिकार था। उसहीं किन्ही निश्चिन बौद चिक्कों स्त्र वन सुफाओं पर जैन मतावलबियों का अधिकार था। उसहीं किन्ही निश्चिन बौद चिक्कों स्त्र वन सुफाओं पर जैन मतावलबियों का अधिकार था। उसहीं किन्ही निश्चिन बौद चिक्कों स्त्र विस्तृत्वी स्त्र विस्तृत्वी किन्ही सिक्की निश्चिन बौद चिक्कों स्त्र विस्तृत्वी स्त्र विस्तृत्वी स्त्र विस्तृत्वी स्त्र स्त्र स्त्र सिक्कों स्त्र स्त्र सिक्कों सिक्कों स्त्र सिक्कों स्त्र सिक्कों सिक्क



रेखाचित्र 5. बाबा प्यारा की गुफा का प्रवेशद्वार (बर्जेस के अनुसार, गुफा स॰ 'के')

<sup>1</sup> वजंस (जेन्स). एष्टिक्क्टीज मांक काठियाबाइ एष्ट कच्छ, मॉक्यॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, न्यू इम्पीरियल मीरीज, 2. 1876. लदन. पृ 139 तथा परवर्ती. / माकलिया (एच डी). शाक्यॉलॉजी स्रॉफ गुजरात. 1941. बमर्ड, पृ 47-53.

<sup>2</sup> मजूबदार (बार सी) तथा पुसालकर (ए डी), संया. एक खाँक इन्पीरियल पूनिटी. 1960. बम्बई. पुनित पर एएम घटने ने यह मुकाया है कि वह दमयसद या स्त्रसिंह-प्रथम था.

<sup>3</sup> वर्जेस, पूर्वोक्त. / सांकलिया, पूर्वोक्त.

श्रभाव महत्त्वपूर्ण है। श्रतः यह मानना गनत नहीं होगा कि गिरनार के पास जैनों का एक विहार था।

धवला टीका के प्रणेता वीरसेनाचार्य वर्णित एक दिगंवर परपरा के अनुसार महाबीर-निर्वाण के ६६० वर्षी परचात, सर्थात् पहली शती ईसवी के प्रत में या दूसरी शती में महान् जैन मुनि माचार्य घरसेन सौराष्ट्र में गिरिनगर (गिरनार) के समीप चन्द्रशाला पुका में पुष्पदत और भूनवली को घमंशास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। हीरालान जैन ने इस गुका की पहचान वावा-प्यारा-मठ की पुकाओं से की है। धरसेन से शास्त्र का अध्ययन कर चुकरे के परचात् वीरसेन ने पुष्पदत और भूत-वली द्वारा रचिन सुत्रों पर अपनी टीका लिखी। पूर्वोक्न शिकालेल और दिगवर परपरा को ध्यान में रखते हुए, बाबा-प्यारा-मठ की गुकाओं का जैन धर्म से संबंधिन होना स्पष्ट प्रतीत होना है। कल्पसूत्र स्विषरावती में उल्लिखन स्थविर ऋषिएल से प्रारभ होनेवाली सोरहिय-साहा (शाला) में पुनः यह संकेत मिलता है कि ईसा-पूर्व लगभग दूसरी-पहली शती में मौराष्ट्र में जैन माधुओं का एक सम् विवासान था।

उत्तर-परिचम में जैन कला के सबध में मार्शल का यह मत था कि सिरकप, तक्षशिला, का स्तूप (ब्लाक एफ्) एक जैन स्तूप रहा होगा, विस्पोक उसके तलघर की देवकुलिका में बने कला-प्रतीक दो, सिरवाले गरुड़, की समता उन्हें मथुरा के झायान-पर वने स्तूप शिल्पाकन में मिली, जिसे लोगशोभिका की पुत्री वामु ने निर्मित करमाया था। किन्तु इस स्थल के पर्याप्त उत्खनन के पर्याप्त अक्तान के पर्याप्त भी किमी अन्य जैन पुरावशेष के न मिलने सबधी नथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैन परपारएं उत्तरापय में प्रथम जैन नीर्थकर ऋषभाव के पुत्र बाहुबली द्वारा केवल एक धर्म-जक्त स्थापित करने का उल्लेख अवश्य करती है। हिश्मेद्र कृत आवष्टयक-निर्मुक्ति की आवश्यक-कृति

तेल् इव सोरट्ट-विसय-गिरिनिनयर पट्टण-चदगृहा-ठियेल अठुल-महा-निमित्त-पारनेल गय-बोच्छेदो होह्दि नि जाद-भवेन पवयल-बच्छत्व दक्ष्मिलावहाइरियालम् महिमाण् मितियालम् लेहो पॅनियो—चवला-टीका.

<sup>2</sup> जैन (हीरालाल). भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान. 1962. भोपाल. पू 41-42, 75-76, 309-10.

<sup>3</sup> मार्थल (जॉन) गाइड ट्रांकर्शकता नृतीय सस्कारण, 1936. दिल्ली. पृ ४8. चित्र 13. / मोतीचन्द्र. कुछ जैन अनुअतियां घोर पुरातत्व. प्रेमी सभिमन्द्रन शंब. पृ 229-49.

<sup>4</sup> बोगेल (जे क). केटेलांव बांक वि आपं बांकांजिकल स्युतियन एट मयुरा. 1910. डलाहाबाट. पृ 184 तथा परवर्ती. / बागुंदबारण प्रयवाल ने जर्मल झांक द यू पी हिस्टॉरिकल सोसायटी. 23; 1950; 69-70 में इस शिलालंत्र के पहले किये गये पाठ में मंशोधन किया है.

<sup>5</sup> ब्हरक्रवसाहब, 5. गाथा 5824 चक्र शब्द का उल्लेख करती है जिसकी ब्याक्या टीकाकार ने 'उत्तरापथ धर्म-चक्रम्' की है.

क्षम्याय 8 ] विकास भारत

टीका में तक्षशिला में घर्म-चक्र की स्थापना का जो बृत्तान्त दिया गया है उसका उल्लेख वसुदेव-हिण्डी भ्रीर पउमचरिउ में नहीं है। इसके भ्रतिरिक्त, दिगबर स्रोतों में भी इस घटना का वर्णन नहीं पाया जाता। दिगबर स्रोत बाहुबली को तक्षशिला के स्थान पर पोतनपुर से सबद्ध मानते है। श्रतएव सिरकप स्तूप का जैन धर्म से सबधिन होना निश्चित नहीं है।<sup>2</sup>

उमाकांत प्रेमानंद शाह

<sup>।</sup> सायक्यक-नियुंक्ति और उमयर हिन्छ की टीका. 1. 332 और पू 144 तथा परवर्ती. हममें यह बृत्तात प्राया है कि ऋषभनाय तक्षित्वा में बहुत्ति-प्रश्नीबल्ला गये और वहां उन्होंने बहुत्वि के लोगो तथा योनको और पहलगों को धर्म का उपवंश दिया. हम बृत्तान के सलोकों में जात होता है कि बृत्तांत के नेन्त्रन के समय तक्षणिता बल्ल- विक्रया (बहुति) आतं में निम्मितन था.

<sup>2</sup> पूर्ण विवरण हेतु हरूच्या शाह (यूपी), स्टडीज इत अंत्र आरं. 1955, बनारस, प्10 मीर टिप्पणी, / शाह (यूपी), बाहुबनी ए युनीक जीत्र इत द म्यूनियम, बुलेटिन झांफ द प्रिन्स झांफ बेस्स म्यूनियम, बन्बई. 5: 1953-54; 32, 39, चित्र 5-6.

#### ग्रध्याय 9

# दक्षिरा भारत

#### प्रस्तावना

दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रमार ईसा-पूर्व चौषी शती के श्रतिम चरण के लगभग श्रुतकेवला भद्रवाहु के साथ जैन समाज के श्रावजन से हुआ । दिसंवर परपरा के अनुसार भद्रवाहु के साथ चन्द्रगुप्त (६०० ई० तथा परवर्ती श्रवणवेदगोल श्रीभलेवों में उत्तिबंदित प्रभावंद्र) नामक एक राजा था। सामान्य धारणा यह है कि वह सुविक्यात मौर्य नरेश चन्द्रगुप्त ही थे। इसी परपरा से जात होता है कि श्रावजन के फलस्वरूप जैन लोग कर्नाटक में श्रवणवेदगोला श्री शहर से तिमलनाडु पहुँचे थे। ऐसी मान्यता है कि तिमल क्षेत्रों में परवर्ती गतिविधि का नेतृत्व विशाखाचार्य ने किया था। इससे धनुमान किया जा सकता है कि प्रवजन का क्षेत्र उत्तर भारत (मालवा क्षेत्र) से कर्नाटक श्रीर वहाँ से तिमलनाड की श्रीर रहा होगा।

इस परिपुष्ट एवं सपन्न परंपरा का उल्लेख हमे ग्यारहवी-बारहवी शताब्दियों तथा परवर्ती ग्रंथों में मिलता है, जबकि इस गतिविधि का प्रथम अभिलेखांकित साध्य अवणबेलगोल के शिलालेख से प्राप्त होता है जो ६०० ई० से पूर्व का नहीं है। इस प्रकार परपरागत आख्यानों भ्रीर. उपलब्ध जैन पुरावशेषों की परस्पर सगित एक समस्या बन गयी है; क्योंकि, ६०० ईसबी से पहले के बास्तु-स्मारक तथा पुरालेखीय साक्ष्य, विशेषत. दक्षिणापथ मे, प्राय: सर्वथा अनुपलब्ध है।

जैन धर्म के अनुयायी और ईसा-पूर्व दितीय-प्रथम शताब्दियों के प्रथम सातवाहन नरेश सिमुक के प्रसग नया गुणाइय की बृहत्कया आदि कुछ प्राचीन प्राकृत ग्रंथों के अतिरिक्त ऐमा कोई स्पष्ट और इतिहास-सम्मन प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो प्राचीनकाल ६०० ई० तक दक्षिणापय में जैन धर्म का अस्तित्व मिद्ध कर सके। शैलोत्कीण और निर्मित शैलियों के जैन बास्तु-स्मारकों के अवशेष बादामी के चालुक्यों (सानवी-नीवी शताब्दियों) तथा मलकेड के राष्ट्रकूटों (आठवी-नीवी शताब्दियों) के समय से मिलते है और ऐतिहासिक अध्ययनों में उनके उल्लेख का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश की स्थिति इससे खिषक भिन्त नहीं है। दक्षिण उड़ीसा में, जहां प्राचीनतम जैन शैलोन्कीण गुफाएं (खण्डांगरि-उदयोगिर पहाड़ियो पर) विद्यमान हैं, दसवी-स्यारहवीं साताब्दियों से ग्रन्याय १ | इक्षिण



(२) मागलम - ग्रस्तितस का एक ग्रहा



(स) जिल्लाबासल जैन मनियों की बाबास-मुका

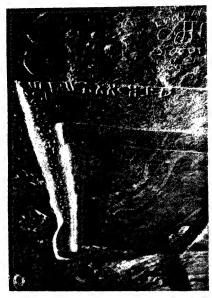

शित्तस्वासन अभिनेसाकित प्रस्तर-साधा

ग्रध्याय 9



नेनिमर्च — जैन मनियो की आवास-गुका, प्रत्या पटी चट्टान पर उस्कीण परवर्गी शिन्पाकन



पुगल्र जैन मनिया की ब्रावण्य-गफा

कथ्याय 9 ] विकास भारत

पूर्व के जैन पुराववेष वस्तुतः बहुत कम संस्था में प्राप्त हुए है। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणापथ के पश्चिमी धौर पूर्वी धंचलों में, बौढों की वास्तुशिल्पीय गतिविधि निरंतर बनी रही। पश्चिमी धंचल में यह गतिविधि ईसा-पूर्व दूसरी शती से नौवीं शती ई० तक गैलोत्कीर्ण शैली में, तथा पूर्वी अचल में ईसा-पूर्व दूसरी शती से लगभग पाँचवी शती ई० तक निर्मित शैली में विकसित हुई।

दक्षिणापय से तमिलनाडु की स्थिति भिन्न थी। वहीं की पर्वत श्रेणियों में अनेक मनोहारी प्राकृतिक गुफाएँ हैं जिन्हें जैन मुनियों के आवास के योग्य बनाने के लिए उनमें प्रस्तर-शब्यायों और धिला-प्रक्षेपों का प्रावधान किया गया। विलक्षण बात यह है कि शब्यायों से युक्त ये गुफाएँ उस समय से से बहुन पहले के हैं जब दक्षिणापय में किसी जैन वास्तु-स्मारक का निर्माण किया गया होगा। समन्न नमिलनाडु में यत्र-तत्र स्थित बाह्मी-अभिलेखांकित ये गुफाएँ पूर्वी घाट के अनेक स्थानों, विशेष रूप से मदुर के आसपास के क्षेत्र, में मिलती हैं।

ये धारभिक जैन ध्रषिपठान कई कारणों से महत्वपूर्ण है: (१) वे इस क्षेत्र के प्राचीनतम प्रस्तान्समारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, (२) ब्राह्मी विषि में तमिल भाषा के प्राचीनतम अभिलेख उत्कीणें हैं धौर (३) वे तिमिलनाडु में जैन घर्ष के प्रारिभिक प्रसार का प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप, प्रस्तर घौर जैनोत्कीणें जैसी की प्राचीनतम वास्तु-शिर्त्मीय गतिविधि घौर इस क्षेत्र में प्राप्त प्राचीनतम लेखों के ब्रध्ययन में इनका अत्यधिक महत्व है, यद्यीप कलागत घौर मौदर्यगत विकास की दृष्टि से वे किसी गतिविधि का धारभ कदाचित् ही करते हैं। तथापि, धार्मिक स्थापत्य के उपयोग में लायी गयी प्रस्तर-सामग्री का प्रवर्तन उन आद्य प्रस्तर-स्मारकों में देखा जा सकता है जो अधिकांशत. जैन हैं। इसमें कम ही सदेह है कि इन गुफाओं ने परवर्ती काल में जैन धौर ब्राह्मण धर्मों की उन चैनोत्कीण गुफाओं का मार्ग प्रयन्त किया जो उसी क्षेत्र में विकसित हुई जहाँ ब्राह्मी क्रमिलेखांकित प्राचीन गफाएँ विद्याना हैं।

इन जैन-केन्द्रों की कुछ सामान्य विशेषताएँ उल्लेखनीय है। प्राकृतिक गुकाओं को इस प्रकार से परिवर्तित किया गया कि वे ध्रावास के योग्य वन सकी। ऊपर, बाहर की ध्रोर लटकते हुए प्रस्तर-खण्ड को शिला-प्रक्षेप के रूप में इस प्रकार काटा गया कि उसने वर्षों के जल को बाहर निकालने तथा नीचे बारण-स्थल बनाने का काम किया। गुकाओं के भीतर शिलाओं को काटकर शब्याएँ बनायी गयी जिनका एक छोर तिकये के रूप में प्रयोग करने के लिए कुछ उठा हुआ रखा गया। शब्याआओं को छोती से काट-काटकर विकास किया गया। ऐमा प्रनीत होता है कि कुछ पर तो पालिश भी की गयी थी।

दाताया भ्रावासकर्ता के नामों के उल्लेखयुक्त क्राह्मी श्रीभलेख या तो शब्याम्रों पर ही उल्कीण हैं या ऊपर की भ्रोर लटकते हुए शिला-प्रक्षेप पर। इन गुफाओं के सामने स्तंभों पर आधारित खपरैल की छत के रूप में आदिरिक्त निर्माण-कार्यभी किया गया था। स्तभों को स्थिर करने के लिए उकेरे गये कोटर आज भी कुछ गुफाओं के सामने शिलाओं पर देखे जा सकते हैं। गुफाएँ प्राय: करनों के समीप स्थित हैं; जल की सुविधा-पूर्वक प्राप्ति के लिए ही ऐसे स्थानों को चुना गया था।

इन स्थानों पर प्रायः सर्वत्र परवर्ती काल धर्यात् सानवी-नीवीं शताब्दियों में मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गयी जिनके साथ वट्ठेजुतुं जिप में प्रिमलेल भी मिनते हैं, जिनमें प्रसिद्ध जैन ध्राचार्यों और कभी-कभी दाताओं के नाम का उल्लेख भी किया गया है। ये शिल्पाकन प्रायः प्रक्षिप्त शिला स्थवा पृष्ठा के समीप किसी मुचियाजनक स्थान या शिला पर किये गये है। इससे विदित होता है कि ध्राठवीं-नीवीं शताब्दियों तक ये क्षेत्र निरतर जैनों के प्रधिकार में रहे। इन शताब्दियों में उन स्थानों की स्थित में परिवर्गन हुए क्योंकि या तो उन्हें जैनों ने स्वय अंग कर दिया या वे वलपूर्वक शैव या वैष्णव-केन्द्रों के रूप में परिवर्गन कर दिये गये। ये परिवर्गन, निस्सदेह, उस समर्थ के परिणाम थे जो एक और वौद्धों और जैनों तथा दूसरी और इनके तथा बाह्मण मतो के बीच उठ खड़ा हुआ था और जिनमें भितन-पथ के समर्थकों ने बाह्मण मतों को गहरा ध्राधान पहुँचाया। यह उल्लेखनीय है कि इस समूचे समर्थ भे, जैनों की चर्चा इन (प्राय ध्राठ) पर्वत-श्रेणियों के ध्रावास-कर्ताओं के रूप में मिनती है। इनमें से ध्राध्वाण पहाडियों मदरे के ध्रासपात है।

मपुरै के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, कदाचित् तमिलनाड्, में जैनों के प्रमुख केन्द्र थे, क्योंकि ये वहीं क्षेत्र थे जहां श्रंतनोगत्वा जैनो के कुछ सर्वाधिक प्रभावशाली चैत्यवास ब्रस्तित्व में श्राये। ये साथ ही मपुरै ही में वज्रानदी ने लगभग ४७० ई० में जैनों के द्राविड्-सध की स्थापना की थी।

इस क्षेत्र में जैन ईसा-पूर्व दूसरी शती तक पहुँच चुके होंगे (मांगुलम् के प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों का यही समय माना गया है)। कर्नाटक से आरंभ होकर इस यात्रा का मार्ग कोंगुदेश (कोयवत्त् क्षेत्र) की पर्वत-श्रीणयों, निरुच्चित्रात्तिक के परिचमी क्षेत्र मौर वहां से पुदुक्कोट्ट के दक्षिण से होता हुआ मदुरै की पर्वत-श्रीणयों अर्थात् कर्नाटक की पहाड़ियों से मदुरै तक का विश्वाल क्षेत्र माना जा सकता है। तोण्डमण्डलम् (चिगलपट, उत्तर अर्काट और दक्षिण आर्काट जिले) की पर्वत-श्रीणयों में अवस्थित प्रस्तर-रूप्याशों से युक्त गुफाओं से प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे कुछ जैन निमलनाडु के उत्तरी अंचलों में भी पहुँचे थे। चोलदेश में निरुच्चित्र स्त्रीर कावेरी के कछारों के परिचमी तटों को छोड़कर तोण्डमण्डलम् के दक्षिण और पाण्ड्य राज्य के उत्तर में जैनों के प्रवेश के प्रमाण कम ही मिलते हैं।

<sup>1</sup> वट्टेजुलु एक प्रकार की शीन्न सिसी जानेवाली लिपि है जो दक्षिशी क्षेत्र में ब्राह्मी से विकसित हुई.

<sup>2</sup> द्रष्टब्य: परवर्ती पृ 101 पर मृतुष्पिट्ट (समणरमलै) के अंतर्गत.

प्रच्याय 9 ] विश्वाल भारत

सङ्गम साहित्य के नाम से ज्ञान तत्कालीन तमिल साहित्य जैनों भीर उनकी धाचार-संहिता के लिए विख्यात है। जैनों की उत्तरोत्तर ज्ञानवृद्धि, उनके दर्शन भीर सिद्धांतों का परिचय हमें शिलप्पदिकारम् भीर मणिमेखलैं नामक महाकाव्यों में ही देखने को मिलता है, जो लगभग पांचवी-छठी शती ई० के माने जा सकते हैं। यद्यपि, इन महाकाव्यों के रचनाका के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान् सङ्गम साहित्य मानकर इन महाकाव्यों को दूसरी शती ई० की रचनाएँ मानते हैं तो कुछ उन्हें साठवी शती ई० की रचनाएँ मानते हैं तो कुछ उन्हें साठवी शती ई० जैसे परवर्ती काल का बनाते हैं।

शिलप्यदिकारम् में स्पष्ट प्रमाण है, कि काबेरिप्यूम्पट्टिणम् जैसे महत्त्वपूर्णं नगरों और चेर देश (केरल) में जैन मदिर विद्यमान थे। उपर्युक्त साक्ष्य के अनुसार ये निर्मित शैली के मदिर थे और उनके निर्माण में ईट, गारा और लकड़ी ख़ादि सामग्री का उपयोग हुआ था जैसा कि सामान्यतः इस क्षेत्र में मातवी शती के पूर्व तक होता रहा था।

शिलप्यदिकारम् मं एक ऐसी सस्था का उल्लेख है जिसका महत्त्व और प्राचीनता ध्यान देने योग्य है। इस संस्था को गुणवायिकोट्टम् (एक मदिर विशेष ?) कहते थे और वह चेर देश मं स्थित वतायी गयी है। इस क्लिशिका अधिकार को इस महाकाब्य का लेखक था, एक चेर राजकुमार था जिमने चेर के राजसिहासन पर से अपना उत्तराधिकार छोड़ कर सन्यास ले लिया था। सभवतः जैन दीक्षा लेकर वह गुणवायिकोट्टम् की सन्तिध में रहने लगा था। हाल ही में इस कोट्टम् की सन्तिध में रहने लगा था। हाल ही में इस कोट्टम् की स्थित चेर क्षेत्र में मिद्ध करने के प्रयत्न किये गये हैं और सयोगवश, इस महाकाब्य का प्रवत्नाकाल अब आठवी शती वताया गया है। यथापि, यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि इस महाकाब्य से व्यवन होनेवाले जैन प्रभाव की प्रकृति और इसमें उल्लिखित जैन संस्थाओं के विशेष विवरणों से यह अस्था असभव लगता है कि ऐसी कोई सस्था उस समय अस्तित्व में आयी हो जब सातवी शती का धार्मिक सचर्ष समाप्त ही हुआ था। यह भी नहीं लगता कि वह सातवी-आठवीं शताब्दियों में हुए आह्मण-विद्रोह के घानक परिणामों से स्वय को किसी असाधारण सीमा तक मुर्गक्षित रख सकी हो। इसरी और, यह बहुत सभव है कि मूल रूप मं यह मदिर ईट और गारे से बनाया गया हो और बाद में उसे पापाण से पुनर्तिमित कर दिया गया हो, जिसके खण्डहर मध्य केरल के कोडुगल्लूर (कंगनोर) के समीप कुनवाय नामक स्थान पर स्थित माने जाते हैं।

धांरिभक काल के मदिरों या चैत्यवासों जैसे किन्हीं महत्वपूर्ण जैन स्मारको के घ्रभाव में, शब्याओं से युक्त घौर ब्राह्मी-श्रीभलेखाकित इन प्राकृतिक गुफाओं का महत्त्व इसलिए ग्रीर भी बढ़ जाता है कि तिमलनाडु में इस काल के स्मारकों में केवल इन्हीं पर तिथि घ्रकित है।

<sup>1</sup> नारायरान् (एम जी एस). न्यू लाइट ग्रॉन कुसावायरकोट्टम एण्ड व डेट ऑफ (शिनप्परिकारम, अर्थस ग्रॉफ इण्डियन हिस्तुी. 48; 1970; 691 तथा परवर्ती.

इन प्रतिष्ठानों के लिए ब्राह्मी श्रमिलेकों में जो संज्ञाएँ मिलती है वे हैं—पाजि (गुफा), पल्लि (गुफा श्रोर व्यापक श्रथं से विद्यालय), अतिट्टानम् (श्रासन या शय्या) श्रीर कंचणम् (शय्या)। कूर् (छत), पिण-ऊ (पर्ण) ग्रीर मुझगै (ग्रावरण) ग्रादि स्थापत्य-विषयक शब्दों का प्रयोग भी हुआ है।

इन स्थानों से जुड़ी हुई असमंजस में डालनेवाली एक ऐसी परपरा भी है जो उनका सबंध पांच पाण्डव बीरों से जोड़ती है। दक्षिण भारत में ऐसे सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों का, जहाँ पुरावशेष विद्यमान है, स्थानीय अनुभूतियों के अनुसार महाकाब्यों की घटनाओं से वास्तव में अत्यत घनिष्ठ संबंध है। यह तथ्य ब्राह्मण केन्द्रों के विषय में भी उतना ही सच है जितना कि जैन और बौढ़ स्थानों के विषय में। इसीलिए, ये पहाड़ियाँ और उनकी गुफाएँ, घटयाएँ और निर्भर सामाग्यत: स्थानीय बोली में पचपाण्डवमने, पचपाण्डवर टिप्प (या कुट्टु), पंचपाण्डवर पडुक्के, ऐवर्धु न आदि के नाम से जाने जाते है।

तमिलनाडु के प्राचीन जैन केन्द्रों का श्रयालिक्ति सर्वेक्षण मुख्यतः भौगोलिक श्रौर क्षेत्रीय सीमाश्रों के श्राधार पर है श्रीर डममें उन केन्द्रों की काल-कमागत स्थिति का यथासभव सकेत है।

# गुफान्नों का विवरण

# मदुरै जिला

मद्रै तालुकः

१—प्रानिमलें (ईसा की प्रथम-दितीय शानाव्दियां)—वींगै नदी के समीप स्थिन इस ग्राम में एक प्राकृतिक गुफा है जिसमें एक ब्राह्मी प्रियेनले है। इसमें कई शब्दायाओं के उन्कीर्ण किये जाने का उल्लेख है। गुफा की विशाल प्रक्षिप्त शिक्षा पर जैन तीर्थकरों तथा सिद्धायिका यक्षी की परवर्ती काल की मूर्तियाँ उन्कीर्ण है। अभिनेख की बहुंजुन लिपि में ब्राठवी-नीवी शानाव्दियों के विक्यात जैनावार्यों में में एक प्रज्ञणान्दि का भी उल्लेख है।

यह ब्राह्मी अभिलेख ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दियों का माना गया है।

र-श्रित्टापिट्ट (ईसा-पूर्व द्वितीय - प्रथम शताब्दियाँ) — अजगरकोयिल के मार्ग में मेलूर से आठ किलोमीटर पर अपिट्टापिट्ट नामक ग्राम है। ग्राम में एक पहाड़ी है, जिसे वहाँ किंजजमलें कहते है। पहाड़ी के पूर्वी भाग में एक गुफा है जिसके शिला-प्रक्षेप पर एक परनाला उकेरा हुआ है। गुफा के शीर्ष पर उत्कीर्ण एक ब्राह्मी अभिलेख में उल्लेख है कि उस गफा का दान नेत्वेलि। के

<sup>1</sup> रामन् (के बी) तथा सुख्यरायलु (बाइ). ए न्यू तीमल बाह्यी इंस्क्रिप्शन इन प्ररिष्टापट्टि- चर्नल ग्रांफ इष्डियन हिस्ट्री. 49; 1971; 229-32.

श्रद्धाव 9 ] दक्षिण भारत

चिजन अतनन् वोलियन ने किया था। इस अभिलेख में एक मुदार्ग अर्थात् घूप और पानी से बचाव के लिए गुफा के सामने लकड़ी की बल्लियों और ताड़पत्रों से बने हुए एक अस्थायी छप्पर के निर्माण का रोचक उल्लेख है।

यहाँ ग्रञ्जणिद की एक मूर्ति है, जिसपर उत्कीर्ण एक परवर्ती वट्ठेबुत्तु श्रभिलेख मे उनके नाम का उत्लेख है।

२-मांगुलम् (ईसा-पूर्वं ढितीय-प्रथम शताब्दियां)---यह ग्राम प्रारिट्टापट्टिके समीप है स्रोर यहां की पहाड़ी कजुगुमले कहलाती है। पहाड़ी पर गुफाएँ हैं जिनमें गैलोल्कीणं शय्याएँ स्रोर छह ब्राह्मी स्रीभेलेख है। इनमें से चार अभिलेखों में जैन प्राचार्य कणिनन्द का नाम प्राया है। प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेख संभवतः यही है और इनकी पुरालिपि के ब्राधार पर नथा एक प्राचीन पाया के जिल्ला के सदमें के कारण इनका समय ईसा-पूर्वं ढितीय-प्रथम शताब्दियां माना गया है (चित्र ३६ कि)।

इनमें से एक अभिलेख में उल्लेख है कि बेल-अर्र नामक स्थान से आये किसी निगम के एक ब्यापारी ने जाली (पर्ण? ; पिण-ऊ) वनवायी।

८-मृत्तुप्पट्टि (समणरमने) (ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दियाँ) — मदुरै के पश्चिम मे ब्राठ किलोमीटर दून, पूर्व-पिद्चम तीन किलोमीटर फैली हुई चट्टानी पहार्डियो की एक श्रंणी समणरमले (समणां या जैनो के पहार्डी) कहलाती है। इन पहार्डियो का दक्षिण-पश्चिमी छोर कीजबुतिलकुडि (सीजकुडि) ग्राम के सामने भीर उत्तर-पश्चिमी छोर मृत्युपट्टि ग्राम के तिकट पड़ता है। इन पहार्डियों पर विभिन्न स्थानों पर शद्याओं और ब्राह्मी प्रभिनेत्वों महित अनेक गुकाएं है। पहार्डियों पर ब्राठवी-नीवी शताब्दियों की वट्टे जुन्तु लिपि में ग्राभिलेखां कित पत्रवर्ती जैन मृतियां मिलती है।

मुत्तृप्यट्टि के पास की गुफाओं में शब्याएँ है जिन्हें स्थानीय वोली में पच-पाडवर-पड्कक कहते हैं। इनके ब्राह्मी अभिलेखों में आवासकर्ताओं और दाताओं के नामों का उल्लेख हैं। आठवी-नौबी शताब्दियों की मूर्तियाँ महावीर, उनके अनुचरों और उनके देव-दैवियों का प्रतिनिधित्व करती है।

कीजक्कुिं के समीप पेच्चिपल्लम और पेट्टिप्पोडलु नामक दो गुफाएँ है। इनमें में दूसरी कोंगर पुलियगुलम् नामक ग्राम के सामने स्थित है। कोंगर पुलियगुलम् (सेत्तिप्पोडलु गुफा) के ब्राह्मी ग्रमिलेख रोचक है, क्योंकि उनमें उल्लेख है कि गुफा की रक्षा के लिए कुर या वितान, पत्तों और ग्रास-फूस का उपयोग किया गया। यहाँ की और पेच्चिपल्लम् की श्राठवीं / नीवीं शताब्दी की मूर्तियों में पादवंनाय तथा अन्य तीर्थकरों और श्रविका, अजिता, भादि यक्षियों की मूर्तियों हैं। उनमें प्रकात जैनावार्य अज्जालिद की मृति भी है। समणरमले नामक पहाड़ियों की पूरी श्रेणी वेण्वनाडु में स्थित कुरिण्ड के तिरुक्काट्टाम्पल्लि नामक जैन विहारों का केन्द्र रही, जैसा कि नीवी और परवर्ती शताब्दियों के प्रमिलेखों से जात होता है। तीमलनाडु के चैत्यवासों में यह कराचित् मबसे बड़ा था, क्योंकि इस प्रतिष्ठान के सदस्यों का उल्लेख सुदूर रक्षिण में चित्राल या त्रिकेन्द्रम के दक्षिण में तिरुचराणनुमने तक और सुदूर उत्तर के उत्तर प्रकृटि जिले में स्थित करण्ड तक के प्रभिलेखों में मिलता है।

प्र—तिरुप्परकुरम् (ईसा-पूर्व द्वितीय शती से द्वितीय शती है o तक)—यह स्थान सुब्रह्मध्य की पूजा के लिए विस्थात है स्थोर स्थव यहां एक पाण्ड्यकालीन (नौवी शती) शैलोत्कीण गुफा-मदिर के साथ निर्माण किये गये अवनों का विशाल समूह विद्यमान है। इस पहाडी पर सर्वप्रथम जैनो का स्रावास था। पहाड़ी के एक स्रस्य भाग में सरस्वती तीर्थ नामक एक बहुत ऊँचे स्थान पर शय्याओं सहित प्राकृतिक-गुफाएँ विद्यमान है। उनमें चार ब्राह्मी स्रमिलेख हैं, जिनमें से एक इसलिए महत्त्व का है कि उममें उल्लेख हैं कि श्रीलका के एक गृहस्थ ने इस प्रतिष्ठान का निर्माण कराया था। इस गुफा के समीप विद्यमान बाहुबनी थोर पार्श्वनाय की मूर्तियाँ, सन्य मूर्तियों की भौति ब्राटवीं-नौदी शालियाँ की है।

६—वरिच्चपुर (कुलन्र) (ईसा-पूर्व द्वितीय शती से द्वितीय शती ई० तक)—वरिच्चपुर में इम पहाड़ी पर तीन स्रभिनेत्सों में प्रस्तर-शस्याओं का कचण (शस्या या स्रावास) के रूप में उत्लेख हैं। पार्जि (या पिल्ल) वह शब्द हैं, जो गुका या कदरा के लिए इन सभी प्राचीन स्रभिनेत्सों में सामान्यतः पाया जाता है। इन दोनों शब्दी का प्रयोग कालांतर में जैनों के (और बौद्धों के भी) कैंग्याम या किसी धार्मिक प्रतिप्टान के सर्थ में होने लगा। पिल्ल शब्द का भी अर्थ-विस्तार हुसा स्थीर उससे विद्यालय या शैक्षणिक सस्थान का बोध होने लगा। प्राचीन भारत में जैनों स्रीर बौद्धों की प्रसिद्धि महात विशावाध्त्रियों के रूप में भी रही है।

# मेलूर तालुकः

७-प्रजगरमने (ईमा-पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्दियों)—पंचपाण्डव राय्यागे और ब्राह्मी प्रभिनेख अजगरमने (प्राचीन तमिल साहित्य का इन्तृकुन्रम) में भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थान ने कालांतर में मुक्त (मुब्रह्मण्यम्) और विष्णू की पूजा के एक प्रसिद्ध केन्द्र के रूप में पर्याप्त विकास किया। इस प्रकार के जैन प्रतिच्छानों का ब्राह्मण्य प्रनिष्टानों के रूप में परिवर्तन तमिलनाडु के प्रायः सभी जैन (ग्रीर कुछ वौढ) प्रनिष्टानों के लिए एक साधारण-सी बात वन गयी थी। अजगरमने की जैन मूर्तियों (ग्राटबी-नीवी शताब्दियों) में से एक जैन ग्राचार्य अज्जणन्दि की है।

--करुगालक्कुडि (ईसा-पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्दियों)—पचपाण्डवरकुट्टु नामक पहाड़ी पर स्थित इस प्राप्त में शस्याओं से युक्त गुफाएँ मिली हैं। यहाँ के एक ब्राह्मी ग्रभिलेख में गुफा के लिए पालि शब्द का प्रयोग हुमा है। ब्रम्याय 9 ] विज्ञाल भारत

 $\epsilon$ —कीजवलवु (ईसा-पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्दियाँ)—कीजवलवु की पंचपाण्डवमलें में विशाल चट्टाने ग्रीर गुफाएँ हैं। यहाँ के बाह्मी ग्रिभेलेख में तोण्टि के एक श्रावक द्वारा इस चैत्यवास की स्थापना का उल्लेख है।

१०-तिरुवादवूर (ईसा-पूर्व डितीय-प्रथम शताब्दियाँ) —इस ग्राम मे भी ब्राह्मी स्रभिलेखांकित गुफाएँ है ।

# तिरुमगलम् तालुकः

११-विकिकरमंगलम् (ईसा-पूर्व द्विनीय-प्रथम शताब्दियाँ)—नगगमलै नामक स्थान पर गुफाग्रों ग्रीर शब्यात्रों सहित उण्डाशकल्लु नामक एक विशाल चट्टान है, जिसके ब्राह्मी ग्रिभिनेक्षों में उन लोगों के नाम ग्राये हैं, जो इन गफाग्रों में रहते थे या जिन्होंने उनका दान किया।

# नीलक्कोट्टै नालुक :

१२-मेट्ट्पट्ट (ईसा-पूर्व दितीय-प्रथम शताब्दियाँ)--इस ग्राम की सिद्धरमलें (सिद्धों की पहाड़ी) नामक पहाड़ी पर शस्याओ सुकत गुफाएँ हैं। चट्टान के शस्याओ सुकत निचले भाग को कमल की पखडियों का-सा झाकार दे दिया गया है। इसी पीठ पर एक बृत्ता के भीतर चरण-युगल उत्कीर्ण है, जिनके बीच में एक कमल बना है। कहा जाता है, ये चरण तांत्रिक मत के व्याख्याता सहजानन्दनाथ के है (?)। यहां ईसा-पूर्व दिनीय-प्रथम शनाब्दियों के, दाताओं के नामोल्लेख सहित नौ बाह्मी अभिलेख है।

मदुरै जिले के उत्तमपलैयम्, ऐवरमर्ल (ऐयम्पलय्यम्), कुप्पल्नत्तम् (पोयगैमर्ल) और पलिन (पचवर्नप्पाहुक्कै) की पहाड़ियो पर भी शय्याओं सहित या शय्याहीन गुकाएँ है। इन स्थानों के ब्राह्मी अभिलेखों की कोई सूचना नही है, तथापि वहाँ विद्यमान आठवी-नौवी शताब्दियों की सूर्तियों से स्पष्ट है कि ये स्थान जैंनों से संबद्ध रहे है।

## रामनाषपुरम् जिला

<sup>1</sup> एनुसल रिपोर्ट फांन साउच इण्डियन एपियाफी \* 1907-08. भाग 2. अनुच्छेव 99. प्रतिलेख 1908 का 47. ( \*प्रापे के पट्टों में एम॰ ई॰ धार॰ के नाम से उल्लिखित ).

### तिक्रमेल्वेलि जिला

१५.२६ – मरुकल्तने (चिवलप्पेरि) (ईसा-पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्दियों) और वीर-शिलामणि तिरुनेत्वेलि तालुक में स्थित है, उनमें शस्याओं और ब्राह्मी अभिलेखों से युक्त गुफाएँ हैं। मरुकल्तने अभिलेख में प्रस्तर-शस्या के लिए कचणम् शब्द का प्रयोग हुआ है। वीरिशिलामणि में प्रस्तर-शस्याओं के अतिरक्त एक चरण-युगल भी है जो एक वर्ग के भीतर कमल पर उत्कीर्ण है। एक परवर्ती अभिलेख के अनुसार यह चरण युगल भी सहजानन्दनाथ का है।

तिरुतेल्वेलि जिले के सेन्द्रमरम्, मलैयदिवकुरिच्चि और तिरुमलैपुरम मे भी कुछ प्रस्तर शय्याएँ स्रोर जैन मूर्तियाँ होने की सूचना मिली है।

### तिरुच्चिरप्पत्लि जिला

१७—ितरुच्चिरप्पल्लि (ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दियाँ)—ितरुच्चिरप्पल्लि मे सुनहरी चट्टान नामक पहाड़ी पर शय्याओं ने युवन एक गुका है। पिल्न शब्द का प्रयोग इस संदर्भ मे स्थानवाची नाम के प्रत्यक के रूप मे हुम्रा माना जा सकता है, जो इसके म्रार्गिक जैन सर्वधों के कारण वन पड़ा है, क्योंकि यह शब्द सभी जैन प्रतिष्टानों, विशेषन विद्यालयों, के लिए प्रयोग मे म्राया है। प्रस्त-र-शय्याम्रों मे से एक पर ब्राह्मी स्रिनेल्ल है, जिसे सदेह के साथ चेष्कप्रपन् पढ़ा गया है।

यहां शैव मन के सानवी दाती के गुफा-मिंदर है छीर इन गुफाओं का निर्माण परलव शासक महेन्द्र वर्मन् (लगभग ५६०-६३०) के द्वारा किया गया माना गया है। यदि यह परंपरा सही है कि यह पत्लव शासक जैन ने शैव हो गया था और तिरुचिरप्यत्तिल के शैलोत्कीण गुफा-मंदिर उसके द्वारा उन्कीण कराये गये मदिरों में से प्राचीननम है तो यह केन्द्र उन स्थानों में से एक माना जायेगा जहां कालोनर में जैन प्रतिष्टानों को शैव और दैंग्णव प्रतिष्टानों के रूप में परिवर्तित किया गया या उनके स्थान पर शैव और वैष्णव प्रतिष्टान निर्मित किये गये।

१८—ितरुष्चिरप्पल्लि जिले के कुलित्तले तालुक में स्थित शिवयम् में पांच मीटर ऊँची एक सुन्दवकपर नामक प्रद्भुत चट्टान है। उसमें एक पिता में उत्कीर्ण पांच शय्याएँ हैं। उसकी एक चोटी पर एक चतुष्कोण पीठिका है, जिसपर महावीर ग्रीर उनके श्रनुचरों की परवर्ती मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। कुछ परवर्ती श्रमिलेख भी है, जिनमें जैन शाचार्यों के नामों का उत्लेख है।

एम॰ ई० ग्रार॰, 1907-08. भाग 2. श्रनुक्छेद 20. 1908 का 42.

<sup>2</sup> महादेवन (ग्रार्ट). कॉर्य्स ग्रॉफ तमिल बाह्मी इंस्किप्शंस. 1966- मदास. पु 11.

<sup>3 1913 ₹1 50.</sup> 

ग्रष्याय 🤋 ] विश्वल भारत

१६-शिक्तभवासल (ईसा-पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्दियाँ)—-इन प्राचीन जैन प्रतिष्ठानों (चित्र ३६ ख) में सर्वाधिक उल्लेखनीय धौर ईसा-पूर्व द्वितीय शती से नौवी शती ई० तक निरंतर जैनों के प्रभुत्व में रहा एक प्रतिष्ठान शिक्तभवासल है जो तिरुच्चिरप्पल्लि जिले (भूतपूर्व पुदुक्कोट्टै रियासत) के तिरुमयम् तालुक में स्थित में है।

स्थानीय पहाड़ी पर एलदिपत्तम् नामक एक प्राकृतिक गुफा है, उससे लगे हुए सात ऐसे चौकोर गड्ढो हैं जो गुफा तक पहुँचने में सीढ़ियों का काम करते है। वितान का काम देनेवाली ऊपरी प्रक्षिप्त थिला ते इस गुफा की लम्बाई बढ़ गयी है। प्रस्तर-शय्यागें छेनी से चिकनी की गयी हैं। एक शय्या के समीप लगभग ईसा-पूर्व द्वितीय-प्रथम शताब्वियों का एक ब्राह्मी प्रभिलेख (चित्र ४०) है। उसमे एश्मिनाटु (कर्नाटक क्षेत्र ?) के कुमुलूर में उत्पन्न किसी काविटु-दतेण् नामक ब्यक्ति के लिए चिरुपाविल इलयरे द्वारा प्रनिट्-प्रणम (शय्या या ब्रासन) के बनाये जाने का उल्लेख है।

पहाडी की दूसरी ब्रोर, उक्त प्राकृतिक गुफा से नीचे के स्थान पर जैन मन का एक गुफा-मदिर है (द्रष्टच्य: ब्रध्याय १६)। मूलत: सातवी शती में उत्कीण किये गये इस गुफा-मदिर का नीवी शती में नवीनीकरण तथा पुन. अलकरण किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि यह जैन-केन्द्र निरतर एक सहस्र वर्ष में भी अधिक समय तक महत्त्वपूर्ण रहा।

२०-नत्तंमले---शित्तन्नवासल के उत्तर में नर्त्तमलें के समीप तीन पहाडियो का एक और समूह है जिनमें से एक का नाम श्रम्मचलम् पहाड़ी (या अलुस्तुमलें) है। गुफा के ऊपर की प्रक्षिप्त शिखा पर पालिशयक्त शब्याएं और सातवी-नौवीं शताब्दियों की परवर्ती जैन मृतियाँ है।

२१-तेनिमनै (तेनुमंत)--उसी क्षेत्र में एक श्रन्य पहाडी है तेनिमनै, जिसके पूर्वी भाग में एक श्रन्दर-मदम् नामक प्राकृतिक गुफा है, जहां प्राचीन काल में जैन मृति तपस्या किया करते थे। इस गुफा के पार्श्व में सातवी-नोबी शताब्दियों की कुछ जैन मूर्तियाँ है (चित्र ४१)।

# करूर तालुकः

२२-पुगल्र (ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दियाँ?) पुगल्र में ब्रह्मत्तर पहाड़ी पर शय्याओं से युक्त गुफाएँ हैं (चित्र ४२)। इन शय्याओं के उष्णीय पर बारह छोटे बाह्मी श्रीभलेख उस्कीर्ण हैं। एक चेर राजकुमार के द्वारा बनवाये गये अधिकटान या आवासगृह का दाता के रूप में यार्हर के एक अमणग (दिगंबर जैन साथ्) चेरिकायमन् का उक्त धर्मिनेक्षों में से तीन में उल्लेख हैं। इन अभिलेखों का समय ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दियां माना गया है। ये और कोयम्बतूर जिले के अपरचल् के तीन अभिलेख कर्नाटक से तीमलाइ, विशेषतः सहुर क्षेत्र की धोर, जानेवाले मार्ग पर हिस्त कोगुदेश (वर्तमान कोयम्बतूर, इरोद, सलेम और करूर क्षेत्र) के प्राचीन अभिलेखों में विशेष

महत्त्व के हैं। तथापि, यह ब्राश्चर्यजनक है कि यहाँ के बाह्यी अभिलेखों का समय महुरै के अभिलेखों से बाद का माना जाता है। यह धाशंका बहुत तर्कसंगत होगी कि अलग-अलग अक्षरों के विकास की अवस्थाओं का बोध करानेवाल इन ब्राह्मी अभिलेखों का समयांकन अन्य ऐतिहासिक और भौगोलिक ब्राधानों को महत्त्व न देते हुए केवल पुरालिपि-विज्ञान के आधार पर विश्वसतीय है या नहीं। यह सुभाव उपयुवत होगा कि पाण्ड्य राज्य के मध्यभाग की और बढ़ते हुए जैन इन पहादियों के परिसर में इन्हें थे।

२२-अध्नत्तर पहाड़ी के लगभग १० किलोमीटर दूर अर्थनारीपलैयम् नामक स्थान है, जिसमे एक चट्टान पर छेती से शय्याएं उन्हीर्ण की हुई है। इस चट्टान के पाडवें में ऐवरसुनै (पाँची का स्रोत)। नामक एक जलस्रोत है।

### कोयम्बतुर जिला

इरोद नाल्कः

२४-अरब्बल्र (ईसाकी तीसरी-चौथी शताब्दियों) - अरब्बल्र के ब्राह्मी क्रिभिलेखों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उनमें से एक दाता के रूप में तेवन् चाट्टन् नामक जौहरी का नाम स्नाता है।

### उत्तर श्रकाट जिला

वेय्यर तालक

०५—समन्दुर (ईसा की नीसरी-चौषी शतांब्दयाँ)—यह उन स्थानों में से है, जहाँ के प्राचीन जैन प्रतिकटानों को या तो नया आकार दिया गया या वे शैव रूप में पित्वतित कर दिये गये। एकमात्र बाह्यी अभिलेखपुनन यह गुफा स्थानीय पहाड़ी की दुर्गम ऊँबाई पर स्थित है और प्राभिलेख में उल्लेख है उस राजा का, जिसने तेन् परस्थाधिपरत किया और उस तचन राजारि) का, जिसने इस कृष्य या पहाड़ी को काटा। विशेष महस्व तो इस पहाड़ी के बैलोक्कीण गुफा-मंदिरों का है, जिनका समय महेन्द्रवर्मन-प्रथम का शासनकाल माना जा सकता है, जिसके जैन धर्म से शैव धर्म में परिवर्तित होने का आधार तेवारम् तथा शैवों के संत-चरित-साहित्य की परिपुष्ट परंपरा में विख्यमान है।

२६-उत्तर श्रकीट जिले के सेदुरस्पत्तु में भी प्रस्तर-शब्याएँ है, जिनपर प्रक्षिप्त शिला वितान की भौति छायी हुई है। उनमें से एक शब्या पर उन्कीर्ण एक त्रिच्छत्र से इस स्थान का जैन सबंघ निस्मदेह रूप में सिद्ध होता है।<sup>2</sup>

<sup>।</sup> एम० ई० स्रार०, 1927-28. भाग 2. धनुच्छेद 1.

<sup>2</sup> एम० ई० भ्रारक, 1939-40 में 1942-43, भाग 2, अनुच्छेद 158.

### दक्षिण ग्रकटि जिला

२७-तिरुनाथरकुण्ठ (सिरुकदम्बुर) (पाँचवी शती ई०)—इस ग्राम की एक विशाल शिला पर चौवीस तीर्षकरों की बहुत-सी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। लगभग पाँचवी शती—संक्रमण-काल—के दो परवर्ती ब्राह्मी अभिलेख हैं, जिनमें चिन्दरनिद्द और उलयपडारन् नामक दो जैन झाचार्यों की निषि- धियों का उत्लेख है, जिन्होंने क्रमशः सत्तावन और तीस दिन का उपवास किया।

२८—सोलवन्दिपुरम् में जैन देवताओं की भूतियों सहित चट्टानों का एक श्रन्दिमलै नामक समूह है। कुछ प्रस्तर शय्याएँ है, पर उनपर कोई श्राभलेख नहीं है।

# चित्त्र जिला (ग्रान्ध्र प्रदेश)

प्राचीन तमिलनाडु के सुदूर उत्तरी भाग में (जो अब आन्ध्र प्रदेश का भाग बन गया है) किन्निकपुरम् और, नगरी नामक स्थानों पर पंचपाण्डव बय्याग्रों सहित कुछ गुफाएँ है। इन स्थानों से कोई अभिलेख नहीं मिला है।

रं० चम्पकलक्ष्मी

भाग 3

वास्तु-स्मारक एवं मूर्तिकला 300 से 600 ई॰

### ग्रध्याय 10

# मथुरा

#### उपलब्ध सामग्री

चौषी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में गुप्त-शासकों के प्रादुर्भीव के साथ ही जैन कला और स्थाप्य को मथुरा में गहरा धक्का लगा प्रतीत होता है। यह बात ध्यात देने योग्य है कि जहां एक प्रोर पूर्व-गुप्तकालीन लाल किसीदार बलुए पत्थर की खनेको तीर्थकर मूर्तियां, आयाग-पर, चेन्य-स्तम, वेदिका-स्तम, उपणीय-स्तम मरदल और दिवस्तिकत वास्तु-सबसोप प्राप्त होते है, वही दूसरी और गुप्तकाल में इस प्रकार को कलाकृतियों की सक्या में आरचर्यजनक कमी हुई है। पुरा-तस्त सम्रहालय, मथुरा (पु० म० म०) और राज्य सम्रहालय, लखनऊ (रा० म० ल०) में जहां मथुरा के अधिकांश पुरावशेष सम्रहीत है, कमशः केवल सब्हालय, लखनऊ (रा० म० ल०) में जहां मथुरा के अधिकांश पुरावशेष सम्रहीत है, कमशः केवल सब्हाति और इक्कीस ऐसी जैन मूर्तियां प्रस्ति है, जिन्हें तिस्तयां प्रस्ति में है। इस प्रकार की कितनी मूर्तियां इस देश के प्रन्य संग्रहालयों में तथा कितनी विदेशों में है, इमकी ठीक-ठीक सुचना सुगमता से उपलब्ध नहीं है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इम काल की सथुरा-कलाकृतियां पर्याप्त सक्या में कहीं भी नहीं है।

गुप्त-काल की वास्तु-कलाकृतियों की स्थिति और भी शोचनीय है। लखनऊ या मथ्रा सम्रहालय में से किसी में एक भी महत्त्वपूर्ण जैन कृति नहीं है। और न वहां मृष्मृर्तियाँ ही है।

उक्त तथ्यों के कारण स्वाभाविक रूप से ही यह विश्वास करने के लिए. बाध्य होना पढ़ता है कि कुषाणकाल के पश्चात्, मथुरा में जैन धर्म को पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी, किन्तु इसके क्या कारण थे, यह बता सकना कठिन है। यह विवरण तो प्राप्त होता है कि जैनों ब्रीर बौद्धों में वाद-विवाद हुआ था, जिसमें जैनों की विजय हुई थी। यदि जैनों की यह विजय तात्कालिक रही हो ब्रीर गुप्त-काल में बौद्ध मथुरा में पर्याप्त प्रभावशाली भी थे, तो भी यह वाद-विवाद जैन धर्म की जड़ों को हानि नहीं पहुँचा मकता था।

<sup>1</sup> व्यवहारभाष्यः 5,27,28. / जिनप्रभः विविध-कल्पन्नुत्रः सपा : जिनविजयः 1934ः शान्तिनिकेतनः प् 17-18 ः

ब्राह्मण पंथो को राज्याश्रय का मिलना एक धौर कारण बताया जा सकता है, किन्तु केवल यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता । स्कंदगुप्त के कहाऊँ श्रभिलेख (४६०-६१ ई०) में यह प्रमाण मिलता है कि जैन धर्म का ग्रम्तित्व ग्रन्य स्थानों में था, क्योंकि गप्त-शासक सहिष्ण थे।

कारण जो भी यहा हो, यह एक सत्य है कि गुप्त-काल में मथुरा में जैनों ने अपनी लोक-प्रियता खो दी थी। फिर भी जैनों का मथुरा में अपना संगठन था और जैन धर्म को गृहस्थों का किसीन किसी रूप में समर्थन मिलता रहा। बड़े और सामान्य आकार की जैन प्रतिमाएँ बनती रही और मदिरों में प्रतिष्ठित भी की जाती रही, किन्नु चरमोक्कर्ष का समय अब नहीं रह गया था।

मथरा से प्राप्त सामग्री निम्नलिखिन मुर्तियों के रूप में है .

- (१) ध्यानस्थ मुद्रा में ब्रासीन तीर्थकरों की पच्चीस मूर्नियाँ (चार के चित्र यहाँ दिये गये है, चित्र ४३-४६)।
- (२) खड्गासन<sup>2</sup> मुद्रा में तीर्यकरों की छह मूर्तियाँ (दो के चित्र यहाँ दिये गये है, चित्र ४७)।
- (३) तीर्थंकर मूर्तियों के तेईस वियुक्त सिर<sup>3</sup> (तीन के चित्र यहाँ दिये गये हैं, चित्र ४८-५०)।
- (४) कुछ खंडिन कृतियाँ<sup>4</sup> ।

भायागपटों भ्रौर सरस्वती, बलभद्र, धरणेन्द्र जैसे जैन देवताओं या अन्य शासन-देवो या शासन-देवियों की पृषक् मूर्तियों का तो स्पष्ट रूप से अभाव है। यहाँ तक कि सर्वतोभद्र मूर्तियों तो लगभग न मिलने के समान है। मथुरा संग्रहालय में जो एक मूर्ति है भ्री (पु० स० म०: बी—७४)वह परवर्ती संक्रमणकाल श्रर्यात् लगभग सानवी / आठवीं शताब्दी की है।

भ्रव जो सामग्री उपलब्ध है, उसपर विस्तार से विचार किया जायेगा।

<sup>1</sup> रा∘ सं∘ स॰ : जे~36, जे~52, जे~89, जे~104 (चित्र 43), जे~118 (चित्र 44), जे~119, जे~122, जे~139, जे~584 (ै), फो~181 (चित्र 45); दुः सं∘ स॰: बी~1, बी~6, बी~7 (चित्र 46), बी~11. बी~28, बी~31, बी~33, बी~74, बी~75, 15 959, 15 983, 18 1388, 54 3769, 57 4338, 57 4382.

<sup>2</sup> रा० सं∘ल∘: जे–83, जे–86, जे–100 जे–121; (चित्र 47 क), पु०सं∘स० वी 33,12°268 (चित्र 47 ल).

<sup>3</sup> रा०म० न० जै-59 (केवल मिर), जै-164 (चित्र 50) जै-168, जै-175, जै-176, जै-200, जै-207, जै-222; पु० मं० म०. ए-35, वी-44 (चित्र 48), वी-45, बी-46, बी-48, बी-49, बी-50, बी-53, बी-59, बी-50, बी-53, बी-59, बी-60, बी-61, 11 134, 15 1565, 15 1566, 29 1941, 33 2348 (चित्र 49), 67 189.

<sup>4</sup> रा० सं० ल० : जै-2 ; पु० सं० म० : 14 .488, 15 624.



मथुरा --- तीर्थकर मूर्ति



मथुरा तीर्थकर मृति

प्रत्याय 10 ] सथ्या



मधुरा - तीयंकर मूर्ति



मधरा — तीवंकर ऋषभनाथ

चित्र 46

मध्याय 10 ] सथ्रा



(क) मधुरा — न्तीर्थकर मधिनाथ



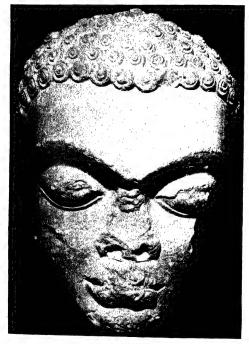

सथा नीयंकर मृति का शार्य

प्रध्याय 10

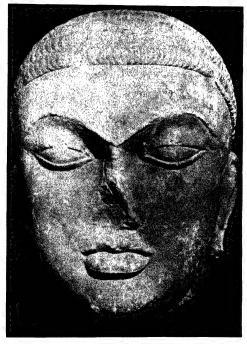

संशरा तीर्थकर सृति का शीर्ष

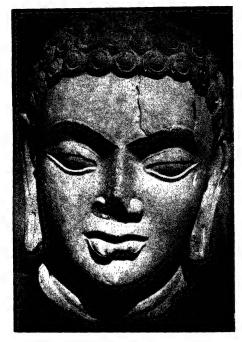

मधरा — तीर्थकर मृति का श्रीपं

## व्यानस्य तीर्थंकर मृतियाँ

ध्यानस्य मुद्रा में आसीन तीर्षंकरों की प्राप्त मूर्तियों में से दो निश्चय ही म्रादिनाय की है (पु॰ सं॰ म॰ : बी—६ भीर बी—७, चित्र ४६)। एक सूर्ति नेमिनाय की थी (रा॰ सं॰ ल॰ : जे-६६) किन्तु वह अब पूरी तरह खंडित अवस्था में हैं और शिलापट्ट पर उनके अनुचर बलभद्र की मूर्ति ही शेष बची है।

डन मूर्तियों में से तीन क्रिभिलेलांकित हैं। (रा० स० ल० : जे-५६४, जे-५२; पु० सं० म० : बी-७५)। अंत में वर्णित मूर्ति पर वर्ष ६७ (क्रबॉत् ४१६ ई०) अंकित है। ।

डन मूर्तियों (रा० सं० ल० : जै-५२, जै-५६४ (?), जै-११६; पु० सं० म० : बी-६, बी-७ चित्र ४६, १५.६६३, ५७.४३८६) में से अनेक पर चमरघारियों का चित्रण यह सिद्ध करता है कि ,यह कला-प्रतीक, जिसका अंकन पिछले युग में झारंभ हुआ था, धीरे-धीरे लोकप्रिय होता जा रहा था।

कृषाणयुगकी पद्मासन प्रतिमाझों से तुलना करने पर इन झूर्तियों में निश्चय ही अधिक सजीवना और स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है।

# लडगासन में तीर्थंकर मूर्तियाँ

पदमासन की ब्रपेक्षा खड्गासन में बहुत कम मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। खड्गासन में प्राप्त छह् मूर्तियों में से दो ब्रादिनाथ (पु० सं० म०: बी-३३, १२.२६६, चित्र ४७ ख), एक नेमिनाथ (रा० म० ल०: जे-१२१, चित्र ४७ क) ब्रीर चौथी प्रतिमा पार्खनाथ (रा० म० ल०: जे-१००) की है। घेष दो प्रतिमान्नों की पहचान कर सकना कठित है।

इस बर्ग में केवल एक (पु० स० म०: १२.२६६, चित्र ४७ ल) ही ग्रिभिलेलांकित है जिनमें यह उल्लेख है कि प्रादिनाथ की यह प्रतिमा सागर की थी और समृद्र द्वारा प्रतिस्ठापित की गयी थी तथा इसके स्वामी सागर ने किसी संगरक को इसे दे दिया था। 2 पुरालिपि के ग्राधार पर, इस पुरालेख का—भीर स्वभावतः ही इस प्रतिमा का भी—समय चौथी शताब्दी का प्रारिभक काल निर्धारित किया गया है।

इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश पद्मासन और खड्गासन प्रतिमाग् उभरे रूप में उस्कीर्ण हैं, पृष्ठाधार शिलापट्ट के विना नहीं।

<sup>1</sup> क्षत्रवाल (बासुदेवशरए), कैटेलॉग घॉफ द मयुरा म्युजियम, जर्मभ घॉफ इ यू पी हिस्टॉरिकल सोसाइटो. 23; 1950; 54.

<sup>2</sup> वही, पू 56.

#### डीवं

वियुक्त शीषों के मुक्ष्म अध्ययन से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं :

- १. कुछ प्रपवादों को छोड़कर उनके केश नियोजित रूप में मूँघराले हैं (चित्र ४०)। प्रपवादों में से एक पर लहरियेवाले केश हैं (पु० सं० म०: ३३.२३४८, चित्र ४६) ग्रीर दूसरे के बाल कंग्री से पीछे की ग्रीर सँवारे हुए चित्रित किये गये हैं (पु० स० म०: १२.२६८, चित्र ४७ ख)।
- २. एक अथपवाद को छोड़कर(यु० सं० म०: १२.२६६, चित्र ४७ ख) शेय में उर्ण-चिह्न नहीं है।
- ३. एक मूर्ति के (पु० सं० म० वी-४४, चित्र ४६) ललाट पर एक बर्तुलाकार चिह्न द्विष्टगोचर होता है, जो एक सेकरी पट्टी द्वारा लटका हुमा कुण्डल-जैसा प्रतीत होता है। यदि यही चिह्न वाराणसी से प्राप्त अधितनाथ की लगभग समकाशीन मूर्ति (रा० सं० ल०: ४६.१६६, रेस्साचित्र ६) पर नही पाया गया होता तो उसके संबंध में घीछ ही यह मान लिया गया होता कि किसी ने बाद में यह घारात इस अभिप्राय से की होगी कि तीर्थकर की मूर्ति पर तिलक-मणि दिखाया जा सके। अताल इस चिह्न पर विशेष स्थान देने की आवत्यकता है।



रेलाचित्र 6. वाराणसी : भ्रमितनाथ की मूर्ति का सिर (रा॰ सं॰ ल॰, 49.199)

४. सामान्यतया, भीहें नाक के ऊपर एक बिन्दु पर मिलती हैं, किन्तु इस विशेषता को, जो कुछ ही मूर्तियों में पायी जाती है (रा० सं० त० : जे-५६, केवल सिर (पु० सं० म० : बी-५३, १४.५६४, २६.१६४१ भावि), उस दुग का रक्षण नहीं माना जा सकता। षध्याय 10 ] मधुरा

५. सामान्यतः, आँख की पुतिलयां चित्रित नहीं की गयी हैं। मयुरा सग्रहालय (पु० स० म०: बी-५३) की एक मूर्ति को एक दुर्लम अपवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मथुरा से प्राप्त अनेक गुप्तकालीन जैनेतर मूर्तियों में भी यह स्पष्ट होना है कि आंख की पुतिलयों का चित्रण करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी।

- ६. होठ साधारणतः मोटे श्रौर लम्बे हैं श्रौर कान कंधों को छते है।
- फ. सामान्यतः चेहरा गंभीर है, किन्तु किसी-किसी में मधुर मुसकान भी दृष्टिगोचर होती है (रा० सं० ल० : जे-२०७, बी-४४, ६७.१८६ ख्रांदि)।

### सण्डत कृतियाँ

ऐसी कृतियाँ इतनी लण्डित हैं कि उन्हें ऊपर बताये गये वर्गों में से किसी भी वर्ग में रखना कठिन हैं । उदाहरण के लिए राजकीय संग्रहालय, लखनऊ की जे-२ क्रमांकित कृति एक प्रभित्तवांकित पादपीठ हैं जिसपर वर्ष २६६ (३७७ ई०) प्रकित है।

### विशेष लक्षण : ग्रासन ग्रीर उनका ग्रलंकरण

प्रत्येक तीर्थकर के लिए किसी न किसी प्रकार का ग्रासन बनाया गया है। इन ग्रासनों मे प्राचीननम श्रम्यान् गुप्त-काल से पहले के, ग्रासन का रूप पादपीठ के साथ हो सादा होता था। गुप्त-काल में यह ग्रासन एक प्रकार के गलीचे मे ढका हुआ होने लगा, जिसके एक भाग को पादपीठ के सामने लटकना हुआ, देला जा सकना है (पुठ संठ मठ: बी-७, चित्र ४६; राठ संठ लठ: जै-११६)।

उक्त गलीच के ऊपर एक भारी गही है, जो ध्यानस्य तीर्थंकर के लिए ब्रासन का काम देती है। इस गही पर प्रायः ब्रालंकारिक सज्जा होती है (पु० सं० म०: १५.६८३, बी-७, चित्र ४६ इत्यादि)। जो भी हो, एक ब्राकृति पर कमल-यंखुड़ियों का ब्रातिरिक्त ब्रलंकरण भी है (पु० सं० म०: १८.१३८८)।

कुछ मूर्तियों में गद्दी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। किन्तु ध्यानस्य मूर्ति के पद्मासन की यत्र-तत्र श्रस्वाभाविक स्थिति से उसके अस्तित्व का झाभास होता है (पु० सं० म०: बी-१; रा० सं० ल०: जे-११८, चित्र ४४ झादि)। उपर्युक्त उदाहरणों में, पद्मासनस्य टाँगें मेरुदंड से ठीक समकोण नहीं बनाती अपितु सामने की झोर भुकी हुई देखी जा सकती है – यह स्थिति तब होती है, जब कोई ऐसे ऊँचे झासन पर बैठे, जिसकी गद्दी छोटी हो।

सुसज्जित पृष्ठ-अवलंब का प्रारंभ भी गुप्त-काल में ही हुआ। एक कलाकृति में (रा० सं० ल०: जे-११८, चित्र ४४) सीघी छड़ों से युक्त एक पृष्ठ-अवलंब, अनुप्रस्य घरनों (शहतीरों) श्रीर लपकते हुए सिंह के मलंकरण देखे जा सकते हैं।



रैलानित्र 7. मयुरा : पारतीठो पर प्रीकृत सिंह : 1—4, कुषाणकालीत (रा० स० त० : जे-20, जे-30, जे-34, जे-26); 5—6, गुणकालीत (रा० सै० त० : जे-118, जे-121)

#### पारपीठ

आसन के नीचे पादपीठ होता है। पादपीठ पर धर्म-चक धंकित करने की प्रवा कुषाणग्रुग से प्रचलित थी, जो या तो घरातल पर या किसी प्रकार के स्तंभ पर बनाया जाता था और उसके दोनों भोर प्रायः एक पंक्ति में खड़े हुए भक्त नर-नारी दिखाये जाते थे। पादपीठ के दोनों सिरों पर सिह धंक्ति किये जाते थे। गुरन-काल में यह सपूर्ण कला-प्रतीक सामान्य रूप से वही रहा, किन्तु उसमें निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं:

- (१) अर्म-चक का ग्राघार-स्तंभ बहुत ही कम दिखाई देता है (उदाहरण के लिए, पु० सं० म०: औ-६)। सामान्यतः अर्म-चक का ग्राघार बहुत ही हलका है (पु० स० म०: १२.२६८, चित्र ४७ ल) या वह सीधा घरातल पर ही श्रवस्थित प्रतित होता है (या० सं० ल०: जे-११८, चित्र ४४, जे-१२१, चित्र ४७ क)। संभवतः यह व्यवस्था इम लोकप्रिय धारणा को स्चित करनी है कि दिखिजय के पच्चात चक-रत्न तीर्थकर के पवित्र ग्रासन या चरणों के नीच विश्राम कर रहा है।
- (२) धर्म-चक का साधारणत. मुलांकन किया जाता है (रा० स० त० ं जे-१२१, चित्र ४७)। यद्यपि मृतिकार ने कभी-कभी उसका पार्स्व-चित्र भी देना ठीक समभा (पु० स० म० १८-१३८८, वी-७, चित्र ४६)। प्रायः इस चक में सोलह खरे होते है, किन्तु इस विषय में कोई एकरूपना नहीं है। जब इस चक का मुलांकन किया जाता है तब वह स्वाभाविक रूप में दिखाई देता है, किन्तु उसका पार्स्व-चित्रांकन प्रधिक प्रतंकत होता है। कभी-कभी इस चक के मध्यभाग से एक डोरी गुजरती हुई दिलाई देती है (पु० सं० म०: १८-१३८८)। इस डोरी के कारण चक एक प्रक्षेपास्क के समान प्रतीत होता है, जिसे चलाने के लिए डोरी ग्रावस्व पर्म प्रदाप धर्म-चक्र तीर्थकर डारा प्रतिपादित धर्मनियमों का चक्र था न कि कोई ग्रायुथ। गुप्त-काल के ग्रात तक, जैनों ने भी उस प्रसिद्ध 'हरिण और चक्र कता-प्रतीक (पु० सं० म०: वी-७५) को ग्रपना लिया था जो बौडों में लोकप्रिय ग्रीर उनके लिए सार्थक था।
- (३) गुप्त-पुग में पवित्र चक के दोनों ब्रोर भक्तों की पक्तियों का प्रंकन, जिसका प्रारंभ कदािचत् गांधार-कला में हुआ था, धीर-धीर लुप्त हो गया। गुप्तकालीन प्रधिकांश मूर्तियों में या तो वह है ही नहीं (रा० सं० ल०: जे-१९६; पु० सं० म०: १२-२६-६, चित्र ४७ ल) या प्रतीकात्मक रूप में उसका चित्रण इस प्रकार हुआ है कि दो व्यक्ति हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठे है (रा० स० ल०: जे-१९६, चित्र ४४)।
- (४) कुछ पादपीठों पर एक नयी विशेषता प्रमुख रूप से उभरकर श्रायी है; वह है परमेछियों का चित्रण । कहाऊँ शिलालेख में उन्हें पंचेन्द्र कहा गया है श्रीर उनकी पहचान ग्रादिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्स्वनाथ तथा महावीर के रूप मे की जा सकती है। प्ल ही पादपीठ पर

<sup>1</sup> देव (एस बी). हिस्दी झॉफ बैन मोनकिक्स. 1956- पूना. पू 103.

इन पांच तीर्थंकरों का चित्रण मथुरा में गुप्त-काल में प्रारम हुआ। प्रतीत होता है। इनमें से एक की मूर्ति तो केन्द्रस्य होती थी थीर शेष चार का चित्रण लघु-मूर्तियों के रूप में पादपीठ पर या पीछे के खिलापटु पर किया जाता था। (उदाहरण के लिए, पु० स० म०: बी-७, चित्र ४६; रा० सं० त०: जे-१२१, चित्र ४७ क)। उपलब्ध स्थान के अनुसार इन्हें पद्मासन या खड्गासन मुद्रा में अफिन किया जाता था। उदाहरणार्थ, नीमनाथ की उपयुंचत मूर्ति के पट्ट (रा० सं० ल०: जे-१२१, चित्र ४७ क) पर तीन ध्यानस्य मूर्तियों हैं और एक खड्गासन-मुद्रा में।

(१) तीर्षकर के चक्रवर्तित्व को प्रतीक रूप में दर्शाने के लिए पादपीठ पर अंकित सिंहों का भी विशेष अध्ययन प्रावश्यक है। कुषाणकाल से ही वे पादपीठ के दोनों छोरों पर निम्नलिखित में से किसी एक स्थित में वित्रित किये गये हैं (रेखा चित्र ७, १-४): (क) सामने को ओर मुँह करके खड़े हुए (रा० सं० ल०: जे-२२, जे-२४, जे-४० आदि); (ख) सामने खड़े हुए किन्तु मुख पार्द्ध की और, एक दूसरे की ओर देखते हुए; (रा० सं० ल०: जे-२४, जे-२६: जे-२०, जे-२३ आदि); (ग) किचित् सामने की भीर मूंह करके खड़े हुए, (क) और (ख) के बीच की स्थिति में (रा० सं० ल०: जे-२४); और (था) अगने पैरों को खड़ा करके पीठ में पीठ मिलाकर बैठे हुए (रा० सं० ल०: जे-१४, जे-१७, जे-१६, जे-१६, जे-२६ आदि)।

गुप्त-काल में, सिंहों के अंकन में कुछ नयी शैलियाँ प्रचलित हुई (रेखाचित्र ७, ४-६); (क) पीठ से पीठ मिलाकर उकड़ स्थिति में पूछ ऊपर उठाये हुए (पु० स० म०: १८.१३८८, बी-६, ५७ ४३३८ आदि); (ख) पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हुए किन्तु मुख सामने की ओर तथा सामने के पंजे कुछ ऊपर उठाये हुए (रा० स० ल०: जे-११६); और (ग) सामने की ओर मुँह करके चलने की मुद्रा में खड़े हुए (पु० सं० म०: वी-७, चित्र ४६)।

प्रस्तुत कलाकृति (ग० सं० ल०: जे-१२१, चित्र ४७ क) के पादपीठ पर घत्यत मनोरंजक प्राकृतियों दिलाई देती हैं। इसपर कुषाण और गुप्त-काल की विशेषताओं का श्रद्भृत समन्वय है। पादपीठ के प्रत्येक कोने में, एक चेहरा ऐसा है जिसके साथ दो शारीर जोड़े गये हे—पक सामने से स्रोर दूसरा पादवें में। पादवें में कुषाण-परंपरा सुरक्षित है, जबकि सामने के झंकन में गुप्तकालीन व्यवस्था पायी जाती है।

रेखाचित्र ७ में कृषाण और गृप्त-युगों के प्रचलन की ऋमशः अलक है।

### वेव और किन्तर

इस वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: मालाधारी गंधर्व, ग्रंतरिक्ष में भ्रमण करते सुपर्ण, तीर्थ-कर के दोनों ग्रोर चमरधारी या शक्त-मुद्दा में खड़े हुए सेवक, तथा नेमिनाथ की मूर्ति के साथ क्रूष्ण-बनदेव । इनमें से ग्रनेक का प्रारंभ कुषाणकाल में देखा जा सकता है । गुप्त-काल में निम्नलिखित ब्रव्याय 10 ] नपुरा

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं: (१) वायुमण्डल में भ्रमण करते देवलोक के मालाधारी पुरुष (पुठ संठ सठ: १२.२६८, चित्र ४७ ख; राठ संठ लठ: बे-११८, चित्र ४४; जे-१२१, चित्र ४७ क): (२) मालाएँ लिये हुए वायुवारी गंधवं-युगल (गठ सठ लठ: जे-११६); (३) पूजन सामग्री लिये हुए देवलोक के प्राणी (गठ संठ लठ: जे-१०४, चित्र ४३); (४) नीर्थकर के दोनों भ्रोर चमरधारी (पुठ संठ सठ:बी-६, बी-७, चित्र ४६; ४७.४३३८ आदि); (४) नीम्सनाथ के पावं भ्रोर कपरधारी (पुठ संठ लठ: जे-१२१, चित्र ४७ क); तथा (६) ग्रह जो गुप्त-काल के धंन में भ्रांकत किये जाने लगे थे। प्रस्तुत कलाइली में (पुठ संठ मठ:बी-७४) केवल म्राठ ही ग्रह दिखाये गये है। किन्तु गुप्त-काल के परचान् सभी नौ ग्रहों का धंकन सवंथा सामान्य वात हो गयी थी।

शासन-देवताओं का श्रकन मथुरा में प्रचलित नहीं था।

#### भागण्डल का ग्रलंकरण

कुपाणकाल की अनेक मूर्तियों में भामण्डल का अंकन यदि कही किया जाता था तो वह सादा होता था तथा उसकी कोर सकीली होती थी । किन्तु तीर्थंकरों की मूर्तियों के पूर्ण प्रतंकृत भामण्डलों का निताल अभाव नहीं था (उदाहरणार्थं, रा० सं० ल० : जे- क् ) । गुन्त-काल में भामण्डल को अनेक कला-प्रतीकों, यथा पद्मदल, पत्रावली, हार-यप्टि, हस्ति-नल, पत्रशाखा आदि से अलकृत करने की प्रयाचल पड़ी थी ।

### शरीर-लक्षणों के रूप में शुभ चिह्नों का प्रयोग

लितिविस्तर नामक बौढ ग्रथ में जो ईसा की प्रारिभक शनाब्दियों में उपलब्ध था, ऐसे अनेक पित्र चिह्नों का उल्लेख है, जो बुढ के शरीर पर पाये जाते थे। कुपाणकाल की बुढ और बीधिसत्य की जो प्रतिमाएं मथुरा में पायी गयी हैं वे इस साहित्यिक विवरण का दृश्य-साध्य प्रस्तु करती है। जैनों ने भी अपने तीर्थकरं की मूर्तियों पर इस प्रकार के चिह्नों को अंकित करने की प्रथा को प्रायः अपना लिया था। वे तीर्थकर-प्रतिमाओं की खुली हथेलियों पर कल-चिह्न तथा पैरों के तलुओं में चक और त्रिरत्न का अंकन बहुत पाया जाता है। ऐसी प्रतिमाएं बहुत ही कम (उदाहरणार्थ राठ कंठ लठ: जे-३६) है जिनके तलुओं पर त्रिरत्न नही पाया जाता। उँगतियों के सिरों पर, स्विस्तक, श्रीवरस, मीन, उलटा त्रिरत्न, शंख आदि शुभ प्रतीकों का सुक्ष्म रूप में अंकन करने की पढ़ित भी कुछ मूर्तिकारों ने अपना ली थी (उदाहरण के लिए, राठ संठ लठ: जे-१७, जे-१६, जे-४०)। इसी प्रकार के प्रतीक कभी-कभी तलुओं पर भी पाये जाते है (इप्टब्स, राठ सठ लठ:

<sup>1</sup> सितविस्तर संपा: एस लेक्मन 1902 हाले पु 105-06

<sup>2</sup> जोशी (एन पी). यूज ग्रॉक ग्रास्थिशस सिम्बल्स इन द कुवाला ग्राट एट मधुरा. डॉ॰ मिराशी फैलिसिटेशन बॉल्यूम. 1965. नागपुर. पु 311-17.

जे-२६)। इनके ग्रनिरिक्त कुषाणकालीन तीर्यंकर प्रतिमाधों के वक्ष पर श्रीवत्स का ग्रंकन लोकप्रियणा।

गुप्त-काल में पवित्र प्रतीकों के अकन में निम्नलिखित परिवर्तन आये :

- (१) उँगलियों के सिरों से प्रतीकों के सूक्ष्मांकन लुप्त हो गये।
- (२) खुली हथेली पर चक का श्रंकन यद्यपि कुछ समय तक चलता रहा (इंप्टब्य, पु० सं० म०: बी-१), तदिप परवर्ती वर्षों में यह या तो छोड़ दिया गया (इंप्टब्य, पु० सं० म०: बी-७, चित्र ४६) या उसे व्यर्थ समभा गया।
- (३) उक्त स्थान पर, सामुद्रिक शास्त्र की महत्त्वपूर्ण तीन स्वाभाविक रेखाओं अर्थात् सिन्तिष्क, हृदय और जीवन-रेखाओं के अकन का प्राधान्य हो गया। मणिवध की रेखाओं का अंकन पहले की भौति होता रहा।
- (४) वक्ष पर श्रीवन्स-चिह्न का अंकन पूरे युग में होता रहा। 'एक मछली के दोनों और दो सर्प' के चित्रण का पुराना रूप तब अत्यत अलंकृत हो गया था। कुषाणकालीन चित्रण की तुलना में गुप्त-काल में 'श्रीवन्स' का विकास रेखा चित्र ⊏ में दिखाया गया है। प्रसंगवस, यह कहना भी आवस्यक है कि यह चिह्न केवल मथुरा से प्राप्त गुप्तकालीन तीर्थं कर-प्रतिमाओं के वक्ष पर ही दृष्टिगोचर होता है। अन्य स्थानों में इसका लगभग अभाव ही है।

### छत्र ग्रीर लांछन<sup>1</sup> का ग्रभाव

इस लेख को समाप्त करने में पहले, कुछ वस्तुओं के श्रभाव पर घ्यान देना श्रावश्यक है। दनमें प्रथम स्थान छत्र का है। जो भी गुप्तकालीन तीर्थकर-भ्रतिमाएँ इस समय उपलब्ध है, उनके सिर पर छत्र नहीं है। छत्र-त्रय और छत्रावली के चित्रण का चलन श्रागे चलकर हुआ।

यही बात लांख्नों के सबंध में भी सही है। चौबीस तीर्यंकरों में प्रत्येक का एक पारंपरिक चिक्त होता है जिसे सबधिन नीर्थंकर का लांख्न कहा जाता है। तीर्थंकर-प्रतिमाएँ लगभग एक-सी प्रतीन होती हैं, कदाचिन् इस कारण यह आवस्यक समभा गया कि उनमें भेद कर पाने के लिए प्रत्येक काएक चिक्त निर्धोग्नि किया जाये। यह कोई बहुत पुरानी परिपाटी प्रतीत नहीं होती। मथुरा से

<sup>1</sup> हिन्दी में इस शब्द के स्थान पर चिन्ह शब्द का प्रयोग अधिक है. लांखन ने अब दूसरा ही अर्थ अहसा कर लिया है.

क्रष्याय 10 ] सपुरा

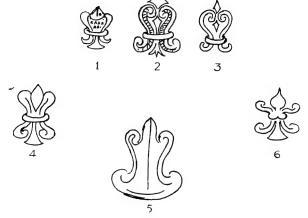

रेलाचित्र 8. श्रीवस्स चिन्ह---1-3, कुषाणकालीन (रा० स० ल०: जै-16, जै-36, जे-17); 4-6, गूप्तकालीन (रा० सं० ल०: जै-118; पू० सं० स०. बी-6, बी-7)

प्राप्त कृषाण और गुप्त-कालीन किसी भी मूर्ति पर हमें लाछन देखने को नहीं मिलता। विभिन्न तीर्थकरों की पहचान के लिए तत्कालीन मूर्तियों में अभिलेख, केश-शैली तथा उनके सेवक जैसे साधन ही उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार चौमूखी या सर्वतोभद्रिका भ्रौर चौवीसी या चर्तुर्विशतिका जैसी-तीर्थकर-मूर्तियाँ मथुरा में गुप्त-काल में लगभग नही के समान पायी गयी हैं । यही स्थिति मानस्तंभों की है ।

# ढाँ० नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी

#### ग्रघ्याय 11

# पूर्व भारत

#### वास्तु-स्मारक

विचाराधीन स्रविध में पूर्वी भारत में जैन वास्तु-मारकों और मूर्नियों के बहुत कम अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह संभव है कि ब्राह्मण धर्म और वीद धर्म के पुनरुस्थान के कारण इस प्रदेश में जैन धर्म निर्मोहत हो गया हो। इस बात के निश्चिन प्रमाण हैं कि इस झविध में और इसके कुछ समय उपरांत जैन प्रतिष्ठात प्रस्य लोगों के स्वामित्व में चले गये। उदाहरण के तिए, राजिंगर स्थित मोतभण्डार गुफाओं पर वैष्णवों ने अधिकार कर तिया था। इसी प्रकार कुछ समय उपरांत आठवी शताब्दी में, पहाइपुर स्थित जैन विहार को धर्मपाल ने बौद्ध विहार के रूप भी परिवर्तिन कर दिया था। इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव जैन कला के अवशेषों की सस्था पर भी उस भूमि में पढ़ा होगा, जिसने जैन-धर्म को पालने पोसन का गोरच प्राप्त किया है।

इस भ्रविध की जैन साहित्यिक परपरा में विभिन्न प्रकार के भवनों ग्रौर कला-प्रतीकों का श्रद्भृत वर्णन मिलता है, जिसमें विमानों, तोरणों, स्तभों, डाटों, राजमहलों उद्यानों, सभा-भवनों, क्रीड़ांगनों, वीधिकान्नों ग्रादि के विवरणों के साथ धार्मिक ग्रौर नागर-स्थापत्य का भी समावेदा है।

गुलनीय: कुरैशी (एम एव) तथा थोष (ए). राजभिर. सं 4. 1956. दिल्ली. पू 24.

<sup>2</sup> एवित्राक्तिया इविडका . 20; 1929-30; 60-

<sup>3</sup> यह सभव है कि इस गुग की जैन प्रतिमाओं को फिर में तराशा सथा हो और उनसे सन्य मतों के देवताओं की मृतियां कनायी गयी हों। इस प्रकार का एक उडाइरण घरना (बोक्ना) में मिलता है जहां पाइकाय की मृति को विष्णु को मृति में परिवर्तित किया गया। गुननीय: एन० के० बेदीपाध्याय कृत बोक्नार मिर्टर, जिमे डी० के० चकरती ने बाबू कोटेलाल जैन स्पृति संय, कलकला, 1967 के पू 49 पर उड्वत किया है। चक्रवर्ती यह मत भी व्यवत करते हैं कि बेगाल में मैंव मत का विकास जैन यम ने हुया, बही पू 49.

<sup>4</sup> मृत्यतीं (एस सी), कल्चरल हेरिटेज फ्रॉफ बंगाल इन रिलंशन टू जैनिज्य. बाबू क्षोटेमाल जैन स्मृति ग्रंथ. पृ 145. / सरस्वती (बी). जैनिज्य इन बंगाल. बही, पृ 141. / बेहरा (के एस). ए नोट ग्रॉन जैनिज्य इन उदीमा. बही, पृ 165.

प्रव्याय 11 ] पूर्व भारत

अविशय्द जैन वास्तु-स्मारकों का रूप-प्राचुर्य या विषय-वस्तु का वैविध्य स्पष्ट हो इन वर्णनों से मेल नहीं खाता। इस अविधि के जो कुछ वास्तु-स्मारक राजिगर में हैं, मुख्यतः वे ही हमारे अध्ययन की सामग्री हैं। ये हैं वैभारिगरि पर एक ध्वस्त मदिर और इक्षी पहाड़ी की दक्षिणी ढलान पर पत्थर काटकर बनायी गयी दो सोनभण्डार गुफाएँ (दोनों का वर्णन नीचे किया जा रहा है), जो इसी युग की मानी जाती हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण जैन वास्तु-स्मारक पांचवी शताब्दी में विश्वात था, किन्तु आगे चलकर लुप्त हो गया । उसका पता (गुप्त) वर्ष १४६ (४७६ ईमवी) के पहाइपुर के ताम्रपत्र-अभिलेख से चलता है । यह विद्यान जैन विहार बट-गोहाली में या और उसके प्रधिप्तात निर्मय प्रावार्य (अमणावार्य) गृहनिय्तन थे, जो काशी के पवस्तुप-निकाय या नव्यावकाशिका में सर्वधित ये। देशों चलकर महार्म विहार का विस्तार किया गया और उसमें बोद्धों का विद्यान सर्वर और विहार बना दिये गये। जो भी हो, इस स्थल पर जो लुदाई की गयी है, उससे पता चला है कि यद्यपि विहार का विस्तार किया गया था, नथापि सर्वतीभद्र प्रकार की रचना के अनुस्प उसकी मूल स्परेखा वैसी ही बनी रही। विकास को दृष्टि से यह स्परिता विद्यान की विद्यान सिंद और ही विद्यान की स्वाप्त ति विद्यान सिंद और स्वाप्त की प्रकार के स्वाप्त की प्रकार की स्वाप्त की स्वाप्त की प्रकार की स्वाप्त की प्रकार की स्वाप्त की प्रकार की स्वाप्त की प्रकार की स्वाप्त की स्वाप्त

### राजगिर के श्रवशेष

राजगिर में सोनभण्डार नामक दो जैलोल्कीर्णगुफाएं<sup>5</sup> है जिनका शिल्प-कीशल सरचनात्मक भवनों के लिए ब्रपेक्षित ज्ञिल्प-कौज्ञल में भिन्त है। इन पूर्वी ब्रीर पश्चिमी गुफाब्रों (चित्र ५१

एियाफिया इण्डिका. 20; 1929-30; 59 तथा परवर्नी.

<sup>2</sup> शिलालेल की छठी और तेरहवी पंक्ति में उल्लिबिन पंक-स्त्राम्बय की स्थापना धुनावनार के अनुसार पुण्कृवधंन के शहंद्वलय साचार्य द्वारा की गयी. तुलनीय: छोटेलाल जैन का लेल, श्रनेकांत. 1966, ध्रगस्त; 239. ध्रन्ययों के लिए और तुलनीय: देव (एस बी). हिस्ट्री झॉफ कंत्र मॉनिक्श. 1956. पुना. पू 558.

<sup>3</sup> फार्युमन (जे). हिस्दी प्रांक इंडियन एण्ड ईस्टर्न धाकिटेक्बर. लण्ड 2. 1906. लंदन. पू 28. / मुलर्जी, पूर्वोक्न, पू 149. इस प्रकार की क्यरेशा संभवतः जैन समवसरण के ध्याधार पर बनी होगी । समवसरण घर उनकी प्राचीनता के लिए बच्चन्य राशाह (उसाकात प्रेमानंद). स्टडीक इस केंद्र क्यांटे. 1955. बनारस पू 123 तथा पनवर्ती. इसी प्रकार की क्यरेला राजक्थान में घोसिया धौर सादही में तथा लजुराहों के चीलठ्योगिनी मदिर में देलने को मिलती हैं, फिकार (के). केंब्र एक्ड टेक्सक बांक व केंक्स. 1957. सतीगंत्र (एटा). पू 5.

<sup>4</sup> बील (एस). बुद्धिस्ट रिकार्ड्स फॉफ द वेस्टर्न वर्स्ड. लण्ड 2. 1906. लन्दन. पू 195.

<sup>5</sup> कुरंशी तथा योष, पूर्वोक्त, पू 26, वित्र 7 क. / कुरंशी (एम एक). तिस्ट झॉक ऍस्वेस्ट मॉक्नेस्टस ओटेस्टेड संदर एक्ट 7 झॉक 1904 इन व मोविस्त ऑफ विहार एक्ट उड़ीशा. घार्क पॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंप्डिया, व्यू इंगीन्यल सीरीज, 51, 1931. कलकता. पू 120 तथा परवर्ती. वित्र 80-81.

भीर ४२) का काल तीसरी या चौषी शती ईसबी निर्धारित किया गया है। कॉनचम ने परिचमी गुका का तादारस्य प्रसिद्ध सप्तपणों गुका के साथ स्थापित किया था जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गयी थी। में कालांतर में दूसरी गुका का पता चलने पर, बेस्तर ने यह सुक्षाया कि ये दोनों गुकाएं बुद्ध और उनके शिष्य धानंद से संबंधित हैं। '2 पिष्यमी गुका की वाहरी भित्ति पर उन्कीणं शिलालेख के प्रकास में आ जाने के फलस्वरूप इन सुक्षायों को प्रमान्य कर बेहना चाहिए। इस संस्कृत शिलालेख में यह घोषित किया गया है कि मुनि बैर (बज्ध) ने इन दो गुकाओ का निर्माण साधुओं के लिए करवाया था और उनमें श्रद्धतों की मूर्तियां प्रनिक्शिपत करवायों थी। 'वे ब्लॉल ने इस शिलालेख को तीसरी या चौथी शनी ईसबी का बताया था। कोनोव ने गुका के निर्माण की तिथि एक शताब्दी और पीछे कर दी। 'वे शाह ने कोनोव का समर्थन किया और शिलालेख में उल्लिखित मुनि बैर की पहुचान बज्ज नामक महान् देवतावर साचार्य से की है, जिनकी मृत्यु महावीर-निर्वाण के प्रदर्भ व वर्ष (प्र७ ईसबी) में हुई थी। 'वे शाह ने सरस्वती कहा ही मन माना है (यद्यपि एक मिन्त प्रमाल आधार पर)। सरस्वती यह मानते है कि सोनभण्डार गुका से समानता निश्चित रूप से मौर्यकालीन बराबर और नागाजुँ नी गुकाओं से है और उसकी निर्माण-निर्धि इन गुकाओं से बहुत परवर्गी नहीं हो सकती। (जो भी ही, ब्लॉल द्वारा गुक्तायों गयी इस शिलालेख की निर्मण को ही विश्व के मुर्गशी और पोष ने टीक

मार्क, यांनांजिकल सर्वे प्रांफ इण्डिया. रिपोर्ट्स. लण्ड 3. 1873. कलकता. पू 140 तथा परवर्ती. इससे पहले कांनिधम ने पिप्पल गुका के साथ इसका तादारम्य स्थापिल किया था, (बही, 1.1871. शिमला. पू 24).

<sup>2</sup> कुरैंशी, पुर्वोक्त, 1931, पु 121.

<sup>3</sup> माक् यॉलॉजिकन सर्वे ग्रॉफ इण्डिया. एनुमल रिपोर्ट, 1905-6. 1909. कलकत्ता. पृ 98 पर श्री अ्लॉल का ग्रीमत.

<sup>4</sup> वही, पू 106-

<sup>5</sup> शाह, पूर्वोचत, पू 14. शाह बच्च नाम के केवन दो ही जैन म्राचार्यों का प्रस्तित्व स्वीकार करते हैं। इतमे से पहले का उल्लेख 'धावस्यक निर्देषिन' में भ्रामा है और इसिंग का जिलोक-अज्ञीत्व में । शाह के ग्रमुलार, इनमें से प्रथम का उल्लेख सोनभण्डार विचानेका में विचा गया है. इस पहचान में कालकम संवर्धों जो मसंगति है उत्तक विचय में गाह का मत यह है कि यह जिलालेख ही सम्बद्धाः सरणोपरांत उरकीर्ण किया गया हो. वे उक्त दो प्राचारों के प्रतिदेशन वैर नामक विसी प्रस्य व्यक्ति का प्रतित्व विदेशीकार नहीं करने क्योंकि उत्तका कथन है कि 'पदि ऐसा होता तो प्रस्य व्यक्ति का नाम विभिन्न स्वविरावितिक हुए विचान नहीं पहला'. इस्टब्य शाह (उमाकत प्रेमानदे): जर्मक क्योंक क्यांक विदेश कर विदेश

<sup>[</sup>डॉ॰ ज्योतिप्रमाद जैन ने एक व्यक्तिगत पत्र में लिखा है—'वैरदेव नाम के एक दिगंबर साधु का उल्लेख कर्नाटक के चौथी शती ईसबी की लगभग मध्याविष के एक लेख में ग्राया तो है (एपिपाफिया कर्नाटिका. 10; 1905; 73 — सगदक]

<sup>6 ्</sup>याठवां प्रष्याय भी द्रष्टव्य—संपा. ] पुकाबों की सादगी मे संदेह नहीं किया जा सकता । किन्तु यह तथ्य महत्त्व पूर्ण है कि ये सोनभण्डार गुकाएँ उदयगिरि (विदिशा) की गुकाबों से इतनी समान है कि वे भी पूर्ण रूप से मैनीरकीण नहीं है. सोनभण्डार गुकाबों के बाहरी भाग पर बने हुए कोटर यह संकेत देते है कि इनमें झारंभ से

श्रध्याय 11| पुत्रं भारत



(१) राजीगर सोनभव्यार, पश्चिमी गुका, बाहरी भाग



(ख) राजगिर मोनसण्डार, पूर्वी गका, दक्षिणी भिन्त पर नीचकरो को उन्गीण मृतियो

(क) भौमा - संध्येत र चन्द्रप्रम, कास्य मृति (पटना मग्रहालय)





(ख) चौसा - नीकर्थर चन्द्रप्रभ, कास्य मृति (पटना सग्रहालय)

ग्रह्माय 11 ] पुत्रं भारत

(क) चौसा तीर्थंकर ऋगभनाथ, कास्य सूर्ति (पटना सग्रहालय)





(ख) चौमा -- तीश्रकार पार्वनाश, कास्य मृति (पटना सम्रहालय)



प्रध्याय || | पूर्व भारत



राजगिर वैभागपर्वत के मन्दिर में तीर्थकर नेमिनाथ

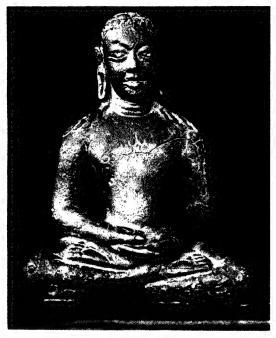

नामा तायार अयधनाय. कार्य मीत (पटना मग्रहालय)

प्रव्याय 11 ] पूर्व भारत

माना है। इस शिलालेख की लिपि धीर पूर्वी गुफा की दक्षिणी मित्ति पर उल्कीणं जैन तीयंकरों की छह प्रतिमाधों से भी इस तिथि की पुष्टि होती है। पश्चिमी सोनअष्णर गुफा के शिलालेख के निकट ही एक तीर्थकर-प्रतिमा के निचले आपं भाग की शीण क्रपरेखा हुप्तिगोचर होती है। गुफा के भीतर एक धीर शिल्पांकन की रूपरेखा है जिसमें एक ध्यानस्थ तीर्थकर धीर उनके साथ ही गीरी लिये हुए कलात्मक नारी-मूर्ति अंकित की गयी है। गुफाधों के ये विवरण शिलालेख में बणित विवरणों से मिलते हैं। वैभारिगिर का सबध दिगवर जैन आम्लाय से रहा है, इस बात की पुष्टि ह्वेनसांग ने भी की है। उसने लिखा है कि पि-यु-लो (वैभार) पर्वत पर रहनेवाल दिगंबर 'सूर्य के समान अविदास तप-साथना करते थे। 'इस प्रकार क्वेतांवर-मुनि वच्च संबंधी प्रमाण शकास्पद प्रतीत होता है। तीसरी-वीधी शती ईसर्वों के शिलालेख में जिन मूर्नि वच्च का उल्लेख है वे वही स्वेतांवर मूनि वच्च नहीं हो सकते जिनकी मृत्यु ५७ ईसवी में हुई थी। शिलालेख और तीर्थकर-शिल्पांकनों को संगति दोनों तीनश्चर रुपांकों में वैठाने के लिए, जबतक और अधिक तथ्य प्रकाण में नहीं प्रतित ही मान्य होनी चाहिए।

दन गुकाओं की स्थापत्य शैली के विषय में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। पहली, स्रवर्गत् पश्चिमी गुका का भाष १०३×४.२ मीटर, प्रवेशद्वार लगभग २×१ मीटर, घीर एक गवास लगभग ०.८×०.७६ मीटर है। द्वार-स्तंभ ढलुवाँ हैं धीर उनका नीचे की प्रपेक्षा कपर का भाग लगभग १४ सेटीभीटर का है। छत की रचना वक है जिसका विस्तार लगभग १.४ मीटर है। इसमें अपन लगभग १२२ मीटर है। इसमें अपन लगभग १२२ मीटर है। इसमें अपन लगभग १२२ मीटर है। इसमें बाहर कही भी मीट्यांस्मक महत्व की कोई वात नहीं है। एक. भी, इसकी भीतरी भित्तयों, द्वार-स्तम धीर सामने की भित्ति पर कुछ पुगलेख तथा धन्य विलालेल है जो ग्रव मिटने गये है।

पश्चिमी गुफाकी निकटवर्ती पूर्वी गुफानिचलं स्तर पर स्थित है और उसकी समकालीन है। <sup>4</sup> जब किनक्षम ने देखाथा<sup>5</sup> तब उसकाभीतरी भाग उसकी गिरी हुई छत के मलदेसे भराहशाथा। यह गुफा ब्रायनाकार है और पश्चिमी गुफासे छोटी है। इसके उपर ईटों का एक भवन बनाहमा

ही कास्टर्जिमित किसी श्रुनिष्कत वस्तु का उपयोग किया जाता था. पूर्वी गुका के सामने इंट की एक श्रुनिष्कत निर्मित तथा एक बरामया भी ध्यान देने योग्य है. ये विशेषताए उदयपिरि की गुणकालीन गुकाओं मे भी पायो जाती हैं. जुननीय : श्राक्योंनॉजिकन सर्वे शॉफ इंण्डिया. दिशोईस. मपा : कनिषम. खण्ड 10. 1880. कलकत्ता. पु 86.

कुरैंशी, पूर्वोक्त, 1931, पू 122.

<sup>2</sup> बील, पूर्वोक्त, खण्ड 2, पू 158-

<sup>3</sup> कुरैशी, पूर्वोक्त, 1931, पृ 121-22. / कुरैशी तथा घोष, पूर्वोक्त, पृ 24-26.

<sup>4</sup> मृति वैर के शिलालेख में दो गुफाओं का उल्लेख है.

<sup>5</sup> कनिधम, पूर्वोक्त, 1871, पू 25.

था। इस ऊपरी तल पर जाने के लिए चट्टान को काटकर श्रनियमित आकार की सीडियाँ बनायी गयी थी। इसके गिरे हुए ऊपरी भवन के मलबे में से एक गरुड़ासन-विष्णु की प्रतिमा मिली थी, जिससे ज्ञात होता है कि प्राये चलकर इसका उपयोग बैच्चाबों द्वारा किया जाने लगा था। पुका के भीतर दिख्यों भित्त पर छह छोटी तीयँकर-प्रतिमाएँ शिल्पांक्ति हैं। 'दोनों ही गुकाओं के बाहर छतपुक्त बरामदा था जिसका संकेत पश्चिमी गुका की बाहरी भित्ति पर शहतीर के लिए बने छिटों सोर पूर्व गुका के बाहरी हैं। 'दोनों ही गुकाओं के बाहर छतपुक्त बरामदा था जिसका संकेत पश्चिमी गुका की बाहरी भित्ति पर शहतीर के लिए बने छिटों होर पुका के सामने के चबूतरे या श्रांगन से मिलता है, जिसकी हैंटें शाज भी दिलाई देती हैं।

वैभारिगरि के ध्वस्त मंदिर में एक केन्द्रीय कक्ष है जिसका मुख पूर्व की ओर है। इसके चारों ओर भ्रांगन है जिसके सामने सभी ओर पिक्तिबद्ध कोठिरियों हैं। मुख्य भवन की पूर्वी भित्ति के पास तथा उनके कुछ निचले स्तर पर एक और कक्ष है जिसके उत्तर में सीढ़ियाँ हैं। इस कक्ष में भी कुछ तीर्थकर-प्रतिमाएँ है जिन्हें इस युग की माना जा सकता है। 3

### मूर्तिकलाः प्रस्तर-मूर्तियां

पूर्वी क्षेत्र ने हमें इस युग की प्रस्तर और घालु-निमित कुछ प्रतिमाएँ तथा मृज्यूतियाँ विरासत में दी है। प्रस्तर-प्रतिमाएँ, मुख्यतः राजिगर की प्राप्त हुई हैं, जब कि चौसा (जिला भोजपुर) से घालु की सोलइ प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनमें से छह इसी संदीभत काल की है। कुमराहार जीर बैघाली हैं हिस्सैगमेर की कुछ मृज्यूतिया प्राप्त हुई है जो शैली और कला-कौशल की दृष्टि से यही दर्घाती है कि प्राचीन कुपणकालीन पद्धति इस युग में भी जारी रही। इस युग की दो और प्रतिमान्नों की सूचना प्राप्त

<sup>1</sup> कुरैंशी ग्रीर घोष, पूर्वोक्त, पू 26.

<sup>2</sup> वही, पृ 26, [इस मदिर की तिथि के लिए अध्याय 15 देखिए,—संपादक]

<sup>3</sup> म्राक् यांलांजिकत सर्वे आंफ डण्डिया. एनुमल रिपोर्ट, 1925-26. 1928. कलकता. पू 125-26 मे रामप्रसाद चंदा का सत.

<sup>4</sup> वही.

<sup>5</sup> पटना म्यृद्धियम. कटेलांग घांफ एच्टिक्बिटोज. संपा: परमेक्दरीलाल गुप्त. 1965. पटना. पू 116-17. / प्रसाद (एव के). जैन बोल्वेज इन द पटना म्यृद्धियम. महाबीर जैन बिकासम गोस्वन बुविकी बॉल्यूम. 1. 1968. बस्बई. प् 275-83.

<sup>6</sup> प्रस्तेकर (प्रनत्त मदाशिव) तथा मिश्र (विजयकान्त). रिपोर्ट फ्रांन कुलराहार एक्सकेवेक्स, 1951-55. 1959. पटना. प् 109-11.

<sup>7</sup> कृष्णदेव तथा मिश्र (विजयकान)- बैशाली एक्सकेबेशन, 1950- 1961- वैशाली. वृ 51. / सिन्हा (वी पी). तथा राव (मीनाराम). बैशाली एक्सकेबेशन, 1958-62- 1961- पटना. वृ 162-63.

हुई है; एक पहाड़पुर के खण्डहरों से गया दूसरी मैनामनी से । ये दोनों ही स्थान भव बांग्लादेश में हैं। इनकी प्राप्ति से पूर्वी भारत में इसी भविष के जैन कलावशेषों का एक संग्रह पूर्ण हो जाता है, इनके अतिरिक्त, राजिपार के मनियार मठ से भी कुछ नागी मूर्तियाँ मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि जैन सृष्टिविद्या में नागों को व्यन्तर-लोक के किन्नरों की कोटि में रखा जाता है, परन्तु मिन-यार मठ से प्राप्त साक्य से ऐसा प्रतित होता है कि इन वस्तुओं का जैनों से संबंध नहीं है। इसके विपरीत यह सकेत मिलता है कि राजगृह में एक प्रकार का सर्वदेव-संदिर था, जिसमें ऐसे नाग देवता प्रतिष्ठित थे जिन्हें भ्रासपास के क्षेत्रों के लोग पुजते थे। 3

लघु मृष्पूर्तियों को छोड़कर जैन कला की अन्य कृतियाँ युग की सौंदर्य-वेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा सर्वज प्रचलित गुष्न-कला गैली का अंग है। यद्यपि उनका मुर्तन पारंपरिक पद्मासन या खड़गासन-मुद्रा में किया गया है, तदिष इस काल की तीर्थकर-प्रतिमाएँ प्राचीन परंपरा में कही प्रधिक प्रपत्तिक्षील वन सकी। उनमें अत्यधिक स्थूलता नहीं रह गयी थी, इसके विपरीत उनमें कलाकार का प्रयत्न परिलक्षित होता है कि मुद्रा की कटोरता की कोमल बनाने के लिए आकृति की स्यूलता को सरल वक और सतत सरल रेखनपुक्त मामंजस्य उत्पन्न करके दूर किया जाये। एक प्राप्त-वान क्य प्रदान करने की भावना सभी प्रतिमाधों में दिखाई पड़ती है, यद्यपि इसमें सफलना की मात्रा भिन्न-भिन्न हो सकती है। सामान्यतः प्रस्त-प्रतिमाणं, कास्य प्रतिमाधों में कला की दृष्टि से अधिक मुख्य हैं, और जहाँ कहीं उनमें प्राचिता रह गयी है वहाँ उसका मारण संभवतः यह रहा है कि कला-कार कुष्पाधकालीन मथुरा ग्रीती के प्रभाव से मृत्रन नहीं हो सका। समग्र यत्न पर ये प्रतिमाणं उत्तर और सथ्य भारत के अन्य क्षेत्रों की हि से प्रति माणं उत्तर और सथ्य भारत के अन्य क्षेत्रों की इसी प्रकार को कलाइतियों के सद्दा है।

<sup>1</sup> एपिस्राफिया इण्डिका, पूर्वोक्त. / बाह, पूर्वोक्त, पू 15. यह प्रतिमा कमल पर खड्गासनस्य तीर्थकर की है, जिसके दोनों घोर यक्ष (? श्रावक) की बाकृति बनी हुई है। तुलनीय अनेकात; 1956, मणस्त ; 236.

<sup>2</sup> रामबस्त्रन (टी एन). रीसेस्ट झार्ब बॉलॉजिकल डिस्कवरीज प्रतीग द मैनामाटी एण्ड नालमाई रैंजेज, टिप्पेरा डिस्ट्रिक्ट, १ॅस्ट बंनाल. बी॰ ली॰ लॉ बॉस्यूब. संपा: डी झार अंडारकर इत्यादि. लण्ड 2. 1946. पूना. पू 218-19.

<sup>3</sup> ब्लाल, पूर्वोक्त, पू 104. कर्तिवम ने जब मिलार मठ मे एक बेलनाकार रचना की लुबाई करवायों तो वहां से पार्श्वनाथ की एक कार्यात्मर्ग प्रतिमा के प्राप्त होने की सूचना री. (कुरेंगी, पूर्वोक्त, 1931, पू 132.) किन्तु ब्लाल को ऐसी धीर भी धनेको मुलियां मिली धीर उकका उत्पर दिया गया निकल्य चुक्तिस्तंगत प्रतित होता है। तथाय परसावती की सबने प्राचीन प्रतिमा राजनिय मे प्राप्त होने की सूचना है. धार्च यानिकल सर्वे धोंक इंग्डिया. प्रमुख्य रिपोर्ट, 1930-34. कथ्य 2. 1936. दिल्ली. पू 276, जित्र 68 ल. / मेती (पी के). हिस्सीरकल स्टबील दून व कस्ट धोंक ग्रंडिस समना. 1966. कलकरा.

<sup>4</sup> बनाल, पूर्वोक्त, प् 104 / ब्राविंगोलीजिकल सर्वे प्रोफ इण्डिया, ईस्टर्न संकिल. एनुब्रल रिपोर्ट, 1905-6. 1997. कलकत्ता. प् 14-15.

इन मीतयों की शैलीगत विशेषताएँ उन शैलियों को प्रदर्शित करती हैं जो सारनाथ तथा देवगढ में साकार हुई और जिन्होंने पूर्वी-भारत में मूर्ति-निर्माण-गतिविधि को प्रभावित किया। राजिंगर की जैन कला में कम से कम दो पथक शैलीगत वर्ग स्पष्ट पहचाने जा सकते है। पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व वैभारगिरि के ध्वस्त मंदिर से प्राप्त नेमिनाथ की प्रतिमा और पूर्वी सोनभण्डार गफा की छह अन्य तीर्थकर-शिल्पाकृतियां करती हैं। इनमें दूसरे वर्ग की अपेक्षा अधिक लालित्य है एवं शरीर-रचना में ग्रंगों का पारस्परिक सबंध ग्रधिक श्रच्छी तरह दिखाया जा सका है। दूसरे वर्ग में तीन प्रतिमाएँ ग्राती हैं जो ध्वस्त मदिर की उसी कोठरी में नेमिनाथ की प्रतिमा के साथ ही प्राप्त हुई थी । इस वर्ग की प्रतिमाध्यों की विशेषनाएँ है-अपेक्षाकृत सुगठित घड़, स्तभ-जैसे पैर, द्यौर नाभि के नीचे सस्पष्ट मांस-पिण्ड जिसके नीचे एक गहरी उत्कीर्ण रेखा है जो ब्राकृति को स्पष्ट काटती है। 3 यही बात गर्दन में भी देखने को मिलती है। दोनों ही वर्गों की तीर्थंकर-प्रतिमाओं के हाथों का ग्रंकन भी इस दिष्ट से असगत है कि सामने की भुजाएँ पार्श्व हाथों से जोडी गयी है। साथ ही, दोनों वर्गों में स्तंभ-जैसे पैर है तथा टाँगों के अंकन में शीध्रता से काम लिया गया है। इस प्रकार ये प्रतिमाएँ एक नयी शैली की सचना देती हैं जो उस समय ग्रपना स्थान बनाती जा रही थी। मिश्रित स्नकन के स्रतिरिक्त इन प्रतिमाधों पर तीर्थकरों के वे परिचय-चिद्ध भी स्नकित है जो प्रतिमा-विज्ञान में स्वीकार किये जा रहे थे तथा जिनसे विभिन्न तीर्थकरों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

विचाराधीत श्रविध की जो प्राचीनतम प्रतिमा श्रभी तक पूर्वी भारत से प्राप्त हुई है वह है राजगिर की बैभार पहाड़ी (चित्र ५३) के ध्वस्त मदिर से प्राप्त वाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा। किल पत्थर की डल प्रतिमा (७६ ४६ में ० मी०) पर एक ग्रत्यप्ट शिवलालेख पाया गया है जिममें (महाराजाधिराज) श्री चंदुण-दितीय (विक्रमादित्य) के नाम का उल्लेख है। इस तीर्थंकर-प्रतिमा का शीर्ष बुरी तरह टूट-फूट गया है श्रन्यथा यह प्रतिमा गुप्त-कला का एक उक्तस्ट नमूना है। तीर्थंकर-पूर्ति को सिहासन पर ध्यान-मुद्दा में अकित किया गया है। सिहासन के ग्रंतिम मिरों पर उग्र सिहों का ग्रंकत किया गया है और एक प्रण्डाकार श्ररे-गुक्त चक की परिधि में एक राजपुरुष को खड़ा हुग्रा दिखाया गया है। उसके दोनो श्रोर दो केशहीन तीर्थंकर-मूनियां ध्यान-मुद्दा में उत्कीर्ण हैं।

तुलतीय 'बीनर (तीला एल). फॉम मुक्ता टुपाल स्कल्पचर. प्राटिबल एतियाई. 25; 1962; 167 तथा परवर्ती.

<sup>2</sup> जून (क्लॉम). किन इनेकेन फ्रांफ देवनक 1969. जीडन. पू 115-16, 222-24. जिन 76. अपनी वर्गीकरण पदिन में, जून ने इन प्रतिमाधों में सं एक को बेडीन वर्ग (क्ला-प्रतीक 1) के अंतर्गत रखा है और उसे प्रारमिक मध्यपुग की बताया है.

<sup>3</sup> इस विशेषना के कारण इन प्रतिमाओं को तुलना पाँचवीं शंनास्त्री के उत्तरार्द्ध की मारनाथ शैली की भ्रम्य प्रति-माओं में भनीभीनि की जा मकती है. नुलनीय : बीनर, पूर्वोक्न, प् 168.

<sup>4</sup> चदा, पूर्वोक्त, पु 125-26.

व्यवस्य 11 ]

कक की परिधि में श्रंकित राजपुरुष की पहचान चंदा ने श्ररिष्टनेमि (युवा गाजकुमार नेमिनाथ) के रूप में की थी किन्तुशाह के श्रनुसार यह श्राकृति वकपुरुष<sup>1</sup> की है।

शैली की दृष्टि से इस प्रतिमा की समकालीन छह अन्य तीर्थकर-प्रतिमाएँ है जो पूर्वी सोन-भण्डार गुफा<sup>2</sup> के भीतर की दक्षिणी भित्ति पर उत्कीर्ण की गयी है। इन छह शिल्पांकनों में से पाँच गुफा के प्रवेशद्वार (चित्र ५१ ला) के एक बोर हैं और छठी दूसरी बोर स्रकेली ही है। शिलाफलक पर पहली पाँच प्रतिमाएँ एक पक्ति में उत्कीर्णकी गयी है। इनमें से पहली दो छठे तीर्थंकर पदमप्रभ की है। तीसरी तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की और अंतिम दो महाबीर की है। यह सुपूर्ण रचना मुख्य रूप से इस तथ्य को प्रदक्षित करती है कि आमोद-प्रमोद की विभिन्न स्थितियों में कीडारत अनुचरों की मूर्तियों के पार्श्व में अकित तीर्थंकर-प्रतिमाओं के गतिहीन एवं रुढिबद्ध चित्रण में कितना विरोधाभास है। संपूर्ण रचना संत्रित रूप से की गयी है। विभिन्न तीर्थंकर-प्रतिमाधों के लिए उचित ढंग से चौखटा बनाया गया है। वे स्व मिलकर एक विस्तृत फलक पर चित्र-वस्सरी का रूप धारण कर लेती हैं। इस फलक की समरूपता केवल उन दो छोटे-छोटे कमलों के कारण विगडती है जो पदमप्रभ की प्रथम दो मुतियों के नीचे बनाये गये हैं किन्तु रचना के सपूर्ण कला-कौशल पर इसका कोई प्रतिकृत प्रभाव नही पडता। जहाँ तक गौण विवरणो का प्रश्न है, इन शिल्पाकनों की प्रस्तुतीकरण-योजना लगभग एक जैसी ही है। भेद केवल विभिन्न तीर्थकरों के परिचय-चिह्नों के ग्रंकन में ही दिखाई पडता है। इस प्रकार तीर्थंकर-प्रतिमाएँ या तो पदमासन मुद्रा में हैं या खडगासन में, किन्तू इन सभी के साथ ऊपर से नीचे तक के स्तरों में अंकित हैं ये ... (क) दोनों और हवा में भलती हुई ब्राकृतियां जिनके हाथो में या तो मालाएं हैं या वे भक्तिभाव से केवल हाथ जोड़े हुए हैं. (ख) दोनों भ्रोर खडे हुए सेवक, जो बौरी लिये हुए है; (ग) दोनों म्रोर ध्यान-मुद्रा में द्यासीन एक-एक तीर्थकर-प्रतिमा । नीचे देवकृलिकाओं में उत्कीर्ण तीर्थंकर-मूर्तियों के पादपीठ पर कछ ग्रीर विवरण भी हैं। पदमप्रभ के शिल्पांकनों के साथ कमल उत्कीर्ण है तथा पार्श्वनाथ के साथ विपरीत दिशाओं की स्रोर मुख किये हुए दो ऐसे हाथी प्रकित हैं, जो कलात्मक रूप से उल्कीण चक के द्वारा एक-दूसरे से अलग दिखाये गये हैं; जबिक इसी प्रकार के चक्र के पार्व में महाबीर के साथ सिद्धों का ग्रंकन किया गया है।

प्रवेशद्वार की दूसरी घोर का एकमात्र शिल्पाकन घाकार में वड़ा है, किन्तु बुरी तरह खण्डित हो चुका है। किन्तु उसमें भी शैली की वही विश्वदता है, जो अन्य मूर्तियों में दृष्टिगोचर होती है। उस पर कुछ और भ्रषिक विवरण हैं – जैसे कि भामण्डल के ऊपर एक कल्प-वृक्ष उल्कीण किया गया है और भ्रासन पर एक सुविस्तीण झास्तरक है। वृक्ष पर खशोक-गुष्प धौर पत्तियों के स्पष्ट गुच्छे है।

<sup>।</sup> बाह, पूर्वोक्त, 1955, पृ 14-

<sup>2</sup> कुरैंशीतथा घोष, पूर्वोक्त, पृ26, वित्र 7 ला

इसके विपरीत उपयुंकत (पृ १२६) बैभार पहाड़ी पर नेमिनाथ की प्रतिमावाची कोठरी में खड़गासन-मुद्रा में, जो तीन जिन-मूर्तियाँ हैं, वे कसी अन्य कला-परंपरा की मानूम पड़ती हैं। दे इनमें से एक प्रतिमा पर कमल के श्रासपास शंखों का चित्रण है, जो इसका नेमिनाथ की मूर्ति होना सूचित करता है। दूसरी प्रतिमा भी यद्याप पहली से कुछ छोटी है और उसपर श्रितिस्त सूचित करता है। दूसरी प्रतिमा भी यद्याप पहली से कुछ छोटी है और उसपर श्रितिस्त मृंह, सुश्यविश्यत चूंचराले केश, कायोसमं-मुद्रा और अपनी पूरी गोलाई में भलीभीति अलंकत मान्यक प्राप्त प्रतिभाव केश, कायोसमं-मुद्रा और अपनी पूरी गोलाई में भलीभीति अलंकत मान्यक प्राप्त प्रतिभाव केश, कायोसमं-मुद्रा और अपनी पूरी गोलाई में भलीभीति अलंकत मान्यक प्राप्त प्रतिभाव केश, कायोसमं-मुद्रा और अपनी पूरी गोलाई में भलीभीति अलंकत साम प्रतिभाव प्रतिभाव केश प्रतिभाव केश प्रतिभाव केश प्रतिभाव स्वार्थ में स्वर्थ प्रतिभाव साम प्रतिभाव स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ में स्वर्थ में स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ स्वर्थ प्रतिभाव स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्

### कांस्य मृतियां

उक्त प्रतिमाझों के परचात् चौसा से प्राप्त थातु की छह प्रतिमाएँ झाती हैं, जो झव पटना संग्रहालय में हैं। ये सहज झाकर्षण झौर झिभ्यंबित की उपयुक्तता दर्शाती हैं। एक वर्ग के रूप में यह परिचम भारत में प्राप्त मूर्तियों से भिम्ल हैं। है तमें से दो (चित्र ५४) झाठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ की हैं जैसा कि उनके परिचय-चित्र (बित्र याद परिचम को ऊपर मध्य में दिलाया गया है। अन्य दो प्रतिमाएँ (चित्र ५५ क और ५६) प्रथम तीर्थंकर कर करपर मध्य में दिलाया गया है। अन्य दो प्रतिमाएँ (चित्र ५५ क और १६) प्रथम तीर्थंकर कर चित्र दिया गया है, जिन की पहचान उनके कंधों तक झाये वालों के कारण हो सकी है। वेश दो (एक का चित्र दिया गया है, जित्र ५५ क्षेत्र १५ क्ष) शीण हो जाने और इस कारण विवरणों का पता नहीं लग पाने से पहचानी नहीं जा सकी है। सभी तीर्थंकरों को पारिपीठ पर ध्यान-मुद्रा में झासीन झंकित किया गया है और सभी के बस के मध्य में श्रीवत्स-चित्र तथा पीछे की बोर विपर्श्वक है। जिस सूर्ति का विदश्वक झव लुप्त हो गया है, उसके पीछे की चूल से जात होता है कि वहाँ पहले विपरस्वक था। श्रुपभदेव की प्रतिमाएँ

<sup>1</sup> ये प्रतिमाएँ सामान्यतः गुन्त-काल की बतायी जाती है। तुननीयः चंदा, पूर्वोक्त, पू 126. / कुरैशी तथा घोष, पूर्वोक्त, पू 26. / चीह, पूर्वोक्त, पू 14. / कून (पूर्वोक्त पू 22-23) इनमें से एक को मध्यकानीन मूर्तियों के गर्ग मे गर्बत है। भीड़ा बनाया हुआ घड, तीने किश्चनल और एक स्थिति मे दूसरी स्थिति तक कम मूख्य परिवर्तन यह सुधित करते है कि इन प्रतिमाधों में किसी सीमा तक उन सैनीयत विशेषताओं के प्राध रूप विद्यमा न है, जो संक्रमणकालीन कला पर छाते हुए थे।

<sup>2</sup> पश्चिम भारतीय कांस्य मूर्तियों के लिए द्रष्टब्य : शाह, पूर्वोक्त, 1955, प 16. / ग्राज्याय 13 भी.

क्रम्याय 11 ] पूर्व भारत

ठीक-ठीक अनुपान में बनायी गयी हैं। उनका चेहरा पुष्ट एवं झण्डाकार है। कर्ण-पिण्ड लम्बे और ग्रीवा का रेखन नियमित है। कथे से किट तक तथा उसके नीचे के भाग की संधि कुझलतापूर्वक श्रीकत की गयी है। प्रत्येक भाग स्पष्ट दिखाई पड़ता है किन्तु बड़ी कुझलतापूर्वक एक दूसरे में मिलाया गया है। इन विशेषताओं के कारण ये प्रतिमागें चन्द्रप्रभ की प्रतिमागों से अंट जान पड़ती हैं, यद्यपि चन्द्रप्रभ को प्रतिमागों अपेट जान पड़ती हैं, यद्यपि चन्द्रप्रभ को प्रतिमागों अधिक ग्रतंक्रत हैं। तथापि, ऋष्यभदेव की हुण्लियां अनुपात का घ्यान न रत्ककर बड़ी बनायों गयी हैं और गैर के अंगूठे बाहर निकले हुण्हैं। बालों को दोनों और लटकते हुण् दिखाया गया है निया पिर के बीच में बालों की मौग निकाली गयी है। बालों के गुच्छों को लहरों की भौति कथे पर फैला हुआ दिखाया गया है।

चन्द्रप्रभ की प्रतिमायों में से एक (चित्र ४४क) के मूर्तन में कुछ बाते ग्रीर विस्तार से ग्रायी है। तीर्यंकर को एक ऐसे दिन्तरीय ग्रायताकार पादपीठ पर घ्यान-मुद्रा में ग्रंकिन किया गया है जो दो अलंकन स्तभों के मध्य में देवकृतिका जैसा प्रतीत होता है। स्तभों के वीर्ष पर ग्रस्तान प्राकार के मकर-मुख हैं, जिनकी जिह्नाएं कुण्डली के रूप में बाहर तिकती दुहिं हैं। तीर्थकर-शीर्ष के पीछे एक ग्रभ्ते-मोलाकार शिरस्वक है, जिसकी परिष पर गोल कंगूरे, कमत-पंखुड़ियों का एक भामण्डल तथा सबसे ऊपर अर्थवन्द्र है। इस प्रृति में उर्जाप, कंग्ने कर्ण-पिषड ग्रीर कंश्चे पर तटकते हुए बालों का ग्रंकन, जैसा कि ऋषभदेद की प्रतिमाणों में होता है, एक भास्वर्य की बात है। चन्द्र-प्रभ का मुख गोल है, घड़ छोटा है ग्रीर कंचे तथा भुजाएं कुछ बाहर निकली हुई हैं। कटि के नीचे का भाग प्रयात टोंगों ग्रीर हाथों के पुमाव (पद्मावत-स्थित) का चित्रण सुक्सता से नही हुमा है। वद्मप्रभ को दूसरी प्रतिमा (चित्र ४४ क) पहली से कुछ छोटी है, किन्तु उसी के समान है। व पहचानी जा सकी मूर्तियों में से एक (चित्र ४४ क) उसकी हे-स्तरीय पारपीठ के विवरणों तथा शरीर के निवल भागों के ग्रंकन की दृष्ट से इसी वर्ष की प्रतीत होती है।

समग्र दृष्टि से इन कांस्य मूर्तियों में शैलीगत अंतर है, विशेष रूप से मुखाकृति तथा शरीर के अंकन में । चंद्रमभ की मूर्तियां ऋषभदेव की मूर्तियों से परवर्ती प्रतीत होती हैं ।

## मृष्मूतियाँ

उक्त मूर्तियों की तुलना में, मृण्मूर्तियों में कला-कौशल की कमी है भीर वे उस पुरातनता को दोहराती प्रतीत होती हैं, जो उन्हें विरासत में मिली थी। इस प्रकार की जो मूर्तियाँ वैशाली<sup>2</sup> में प्राप्त

<sup>1</sup> तुलनीय : बाह, पूर्वोक्त, 1955, पू 13. श्री बाह ने कुछ चौसा कास्य मूर्तियों पर घपना मत व्यक्त किया है।

<sup>2</sup> कृष्णदेव तथा मिन्न, पूर्वोक्त, पू 51, चित्र 12 ग 7. / सिन्हा तथा रात, पूर्वोक्त, पू 162-63, चित्र 52, चित्र 1-9 / सिन्हा और राय इन मृण्यूर्तियों से संबंधित वैद्याली की चीथी स्वविध को कालक्षपानुसार लगमग 200-600 ई॰ मानते हैं।

हुई हैं, उनमें से लगभग बाघा दर्जन लघु मूर्तियों की पहचान शिक्ष-जन्म के जैन-देवता नैगमेष! के रूप में की गयी है। इनकी विशेषताएं हैं—पण्-मुख किन्तु वकरे के समान ब्राइति, तम्बे लटकते हुए कान जिनमें या तो छेद किये हुए हैं या कटाव-चिद्ध हैं। साधारणतः मृंह का संकन टेढ़ी नाक है नीचे गहे र कटाव-चिद्ध है के रूप में किया गया है। बैद्याली में मिनी नैगमेष की मृष्यूर्तियों में तीन प्रकार स्पष्ट दिखाई देते हैं—रित्री, पुष्ट बीर शिष्टासहित या बिद्यार्दित दम्पत्ति। इन प्रकारों में भी स्त्री-मूर्तियों की प्रधानता है। कुषणकाल की ऐसी ही लघु मूर्तियों में कानों के उपर सीगों का होना एक प्रतिरक्त विशेषता है। कुमराहार के चीचे धरि पांचव ल्याई-च्यालों से इस प्रकार की सगभग बारह लघुर्मृतियों प्राप्त हुई है, जो चीची श्रवधि (सगभग २००-४५० ई०) तथा पांचवीं प्रविध (सगभग २००-४५० ई०) तथा पांचवीं प्रविध (सगभग १५०-६०० ई०) की है। वे पुष्ट बीर महिला प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शीली में वैशाली से प्राप्त इतियों से समान है।

ये सभी लघु मृष्मूर्तियां हाथ की बनी हुई है और उनमें अहिल्ख्य की नेगमेय मूर्तियों जैसा मनोहारी प्राक्ष्यण नहीं है। स्थूल रूप में हाथ से बनायी गयी, पुरातन भीर अपरिष्कृत ये मूर्तियाँ किसी ऐसी सांप्रदायिक परपरा की प्रतीत होती है, जो शास्त्रीय सुख्यता तथा सुसंस्करण के द्वारा रूपांतरित नहीं हो पायी थीं। जो भी हो, एक सुभाव यह भी दिया जाता है कि हो सकता है कि सहाइपुर मृष्मूर्तियों की कुछ प्राचीन फलकों का उस समय पुनः समायोजन किया गया हो, जब आठकी शाताब्दी में जैन विहार को एक नया रूप दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पहाड्युर में कला-शेली का गुप्त-काल से मध्यकाल की कला-शैली के रूप में रूपांतर हुआ था, किन्तु वर्तमान में जो कलावस्तुएँ उपलब्ध है, वे इस प्रकार की किसी कला-शैलिया से जैन संबधों की सूचना नहीं देतीं।

रमानाथ मिध

<sup>1</sup> हरिनीगमेस के लिए हस्टब्य . अर्जन आरंफ वि इण्डियन सोसायटी आरंफ ओरियण्टल आर्ट 29; 1952-53;19 तथा परवर्ती पुष्ठों में उमाकात प्रेमानद शाह का लेख ।

<sup>2</sup> ऍस्मेच्ट इण्डिया. 4; 1947-48; 134 में बासुदेवशरण ग्रग्नवाल का लेख.

<sup>3</sup> कृष्णदेव तथा मिथ, पूर्वोक्त, प 51

<sup>4</sup> अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ 134-37, चित्र 48 क.

<sup>5</sup> दासगुप्त (मी मी). श्रीरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट ग्रांफ क्से स्कल्पचर्स इन इण्डिया. 1961. कलकला. पृ 229-34.

<sup>5</sup> कमरिश (स्टेला). इण्डियम स्कस्पवर्स, लदन, प 216.

#### मध्याय 12

#### मध्य भारत

कुछ ही समय पूर्व तीर्थकरों की तीन ग्राभिलेखांकित प्रतिमाएँ प्रकाश में ग्रायी है, जो मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में दुर्जनपुर नामक ग्राम में प्राप्त हुई है और इस समय विदिशा के स्थानीय संग्रहालय में मुरक्षित हैं। अभिलेख पदमासनस्थ ध्यान-मद्भा में तीर्थकर-प्रतिमाओं के पादपीठ पर श्रकित है। पादपीठों के दोनों ग्रोर पखधारी सिंह तथा मध्य में धर्म-चक्र उत्कीर्ण है, जिसकी परिधि का ग्रंकन सामने की ग्रोर है। इनमें से दो प्रतिमाग्नो (चित्र ५७ ग्रौर ५८) की मुखाकृतियाँ विखण्डित हो चुकी है, किन्तु उनके पीछे भामण्डल तथा पार्श्व में दोनों ग्रोर चमरधारी पुरुष खड़े है। इन भामण्डलों की बाहरी परिधि नत्वाकार किनारी से अलंकृत है तथा केन्द्र में एक सदर खिला हमा बहदल कमल है। तीसरी मृति (चित्र ५६) का प्रभामण्डल अधिकांशतः नष्ट हो गया है और यह भी निश्चित नहीं है कि इस मूर्ति के पार्व्व में खड़े हुए सेवक अंकित थे या नहीं। किन्तु तीर्थकर की मुसकानयुक्त मुखाकृति का एक ग्रंश मात्र शेष है। नासिका, नेत्र और ललाट भाग खण्डित हो चुके है। शीर्ष के 'श्री-वत्स'-चिद्ध स्पष्टतः परिलक्षित है। प्रत्येक तीर्थकर का धड एक पूर्ण विकसित एवं सुपृष्ट वक्ष-स्थल युक्त है, जो गुप्तकालीन मूर्तिकला की अपनी विशेषता है। धड़ के दोनों झोर निकली हुई कोहनी भौर भुजाओं की स्थिति विशेष प्रकार की है, जो समूची प्रतिमा को एक त्रिकोणाकार रूप प्रदान करती है, जिसमें सिर त्रिकोण का शीर्षभाग और दोनों भुजाएँ त्रिकोण की दो भुजाओं का रूप ब्रहण करती प्रतीत होती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में और कम से कम जैन ध्यानावस्थित प्रतिमात्रों में पद्भासन-मूद्रा का श्रंकन योगासन की एक श्रादर्श मुद्रा के रूप में मान्य रहा होगा।

ये मूर्तियां मात्र जैन घर्म के इतिहास तथा मूर्तिकला की दृष्टि से ही नहीं घ्रषितु गुप्तकालीन कला के इतिहास की दृष्टि से भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। चित्र ५७ क की मूर्ति का घ्रभिलेख (चित्र ५७ ख) ग्रन्य दो प्रतिमान्नों के ग्रभिलेखों की घ्रषेक्षा ग्रष्ठिक सुरक्षित है। इस ग्रभिलेख के प्रनुसार महाराजांघिराज रामगुष्त ने इन प्रतिमान्नों का निर्माण तथा प्रतिष्ठा गोलक्यात्त्या के सुपुत्र चेतु-

गइ (जी एस). वी इंटिकचास बॉफ रामगुन. जर्नन बॉफ वि ब्रॉरियच्टल इंस्टोट्यूट, बड़ौबा. 18; 1969: 247-51 तथा एपियाफिया इंग्विका. 38; 1970; 46-49.

क्षमण ग्रीर उनके शिष्य तथा चंद्र-क्षमाचार्य-क्षमण-श्रमण, पाणिपात्रिक (ग्रपनी हर्वलियों को ही भिक्षा तथा जलपात्र के रूप में उपयोग करनेवाले) के पट्ट शिष्य ग्राचार्य सर्प्यतेन क्षमण की प्रेरणा से करावा था।

ग्राचार्य चद्र निक्ष्य ही दिगंबर थे ग्रीर वह संभवतः यापनीय संघ से संबद्ध थे, क्योंकि इतना तो हमें ज्ञात ही है कि दिगबर भगवती-आराधना के रचयिता शिवार्य ने स्वयं को पाणिदलभोइ कहा है, जिसका तात्पर्य हाथ पर रखकर भोजन करनेवाले जैन साधु से है। सप्पैसेन नागसेन नाम का ही दूसरा रूप रहा होगा, क्योंकि पर्यायवाची नामों का प्रचलन प्राचीन साहित्य में भी ग्रपरिचित नहीं है।

रामगुप्त को यहां महाराजाधिराज कहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि वह कोई छोटा-सा सामंत नहीं था। किसी रामगुप्त द्वारा प्रचालित तासमुद्राएँ भी हमें विदिशा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इन तीनों अभिलेखों की पुरालिप में उल्लिखित महाराजाधिराज रामगुप्त चौथी शताब्दी का गुप्त-सासक रामगुप्त ही संभावित है, जिसका उल्लेख विशाखदत्त ने अपने देवी-चंद्रगुप्त (नाटक) में चंद्रगप्त-द्वितीय के बढ़े आई के रूप में किया है।

पादपीठों के केन्द्र में धर्म-चक का ही श्रंकन है, उसके पार्स्व में दोनों श्रोर हिरणों का श्रंकन नहीं है। बित्र १८ में धर्म-चक का श्रंकन पादपीठ के केन्द्र में है। पादपीठों पर तीर्थंकरों का कोई लांछन श्रयांत परिचय-चिह्न श्रंकित नहीं है।

ग्रीवा में एकावली घारण किये हुए अनुवरों की आकृतियों का अंकत कुशलतापूर्ण है। विश्व १७ क में, दो अनुवर एक विशेष प्रकार का कुषाणकालीन शिरोभूषण पहने हुए हैं, जिसके केन्द्र में बूड़ामणि अंकित है, जबकि चित्र १८ में एक अनुवर तिकोनी टोपी पहने हैं, जो शककालीन टोपियों से मिलती-जुलती है। ये प्रतिमाएँ, जिलका रचनाकाल रामगुस्त के अस्त शासनकाल के अंतर्गत ३७० इसिबी के लगभग निर्धारित किया जकता है, इस तस्य का निर्धास ताक्ष्य अकृत करती हैं कि इस काल में तीर्थकरों के विभिन्न लांकत (परिचय-विद्वा), जो इस काल में विकसित भने ही हो गये हों, विवाराधीन प्रविध की तीर्थकर-प्रतिमाओं में कोई स्थान प्रास्त नहीं कर पाये थे।

विदिशा के निकट उदयगिरि की एक गुफा (गुफा २०) में गुफ्त-सवत् १०६ (कुमारगुप्त-प्रथम का शासनकाल) का एक शिलालेख प्राप्त हुआ हैं<sup>2</sup> जिसमें पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा के निर्माण का

<sup>1</sup> बर्म-चक के पार्थ में दोनों घोर हरिएों का घंकन न तो मबुरा की कुषाणकालीन जैन प्रतिमाधों में पाया जाता है और न चन्द्रगुलकालीन राजगिर में स्थापिन नेमिनाय की प्रतिमा के पास्पीठ पर (इस्टब्स, चित्र 53). प्रतीन होता है कि बौद्ध प्रभाव के कारण यह कला-प्रतीक किसी परवर्ती क्षवींघ में क्षपनाया गया है.

<sup>2</sup> गुण्यकालीन प्रिभित्तवाकित जैन यूतियों के लिए इष्टब्स: पसीट (जे एफ). इंक्क्स्यान्स प्रांक दिस्रली गुप्ता किस्स कोरपत इंक्क्स्पियोनम इण्डिकारम. 3. 1888. कलकत्ता. प् 258 तथा परवर्ती. / बनर्जी (राखालदाल).

श्रद्धास 12 ] मध्य भारत

उल्लेख है, जो उनके सिर पर अयंकर नाग-फण के कारण अय-िमिश्रत पूज्य भाव को प्रेरित करनी है। जिस शिला है। जो मूर्ति इस समय गुफा में स्थित है, वह बहुत परवर्ती काल की है। तथापि, इस शिलालेख से यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है कि पाश्वेनाथ की प्रतिमा इस गुफा में एक पृथक् प्रतिमा थी, क्योंकि खिलालेख में 'प्रचीकरन्' शब्द का उपयोग हुमा है, जिसका सर्थ है 'निर्माण करवाया गया'; उत्कीण करने या मूर्ति को प्रतिप्टिशित करने का भाव इसमें नहीं है। हो सकता है कि शिलालेख में सदये स्राधिक रूप से खिलाते हो चुकी पाश्वेनाथ की उस वर्तमान प्रतिका हो जो गुफा की भित्त पर उत्कीण है (चित्र ६० क)।

विदिशा के निकट बेसनगर से तीयंकर की एक उल्लेखनीय खड्गासन-प्रतिमा प्राप्त हुई है जो इस समय ग्वालियर संग्रहालय में मुरिक्षित है। इस प्रतिमा में तीयंकर के सिर के समीप दो उड़ती हुई मालावाहक मानव-माक्रतियाँ है, वृत्ताकार प्रभामण्डल के केंद्र में कमल है तथा उसकी परिधि का बाहरी किनारा गुलाब के छोटे-छोटे फूलों से प्रनंकृत है। पैरों के समीप दो भक्त (शीर्गवहीन) प्रश्नेतिष्टमुद्रा में प्रक्तित हैं। तीयंकर की खुटमों तक लम्बी भुजाएँ, कुछ-कुछ गोलाकार प्रीर चीड़े कथे तथा धड की सरचना से सकेत मिलता है कि इस प्रतिमा का रचनाकाल लगभग छठी शताब्दी का उत्तरार्थ ग्हा होगा। इस रचनाकाल का समर्थन प्रतिमा का विशिष्ट शिरोभूषण तथा सिर के दोनों फ्रोर प्रभाषकल के सम्मुख उड़ती हुई मालावाहक मानव-प्राकृतियों (चित्र ६१) का प्रकन भी करता है।

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में गुप्तकालीन शिवमदिर के लिए प्रसिद्ध नचना नामक स्थान के समीप सीरा पहाड़ी से गुप्तकालीन जैन प्रतिमान्नी का एक समूह प्राप्त हुम्रा है, जिनमें से कुछ परवर्नी-काल की भी है। 'वित्र ६२ में तीर्थंकर पद्मासन-मुद्रा मे ब्रक्तित हैं। उनके सिर के पीछे एक विस्तृत प्रभामण्डल है जिसके शीर्थ के निकट दोनों स्रोर उड़ते हुए गधर्य-युगल स्रकित है। तीर्थंकर के पाय्य में दोनों स्रोर च मर-धर यक्ष खड़े हुए हैं जो मुकुट पहने है, स्रोर जिसके सामने का सलकरण कुषाणों के

एक झॉफ वि इंपीरियल गुप्ताक. 1933. बनारस. पू 104, 106, 108, 129 तथा चित्र 18. / शाह (उमाकांत प्रेमानन्द). स्टडील इन जैन झाटे. 1955. बनारस. पु 14-15.

<sup>1</sup> जैन (हीरालाल). भारतीय संस्कृति में खेन-धर्म का योगदान. 1962. भोगाल. पू 391. / फिशर (वरीस). केव्य एच्ड हेज्यस्स प्रांफ व जैस्स. 1956. प्रतीगंज. पू 6 तथा चित्र.

याह, पूर्वोक्त, वित्र 24; पूर्ववर्ती स्वालियर राज्य के झाक याँनाँजी विभाग का नेगेटिव सं. 786. ये नेगेटिव इस समय मध्य प्रदेश के पूरातत्त्व विभाग के झिषकार मे है और संभवतः खालियर सम्रहालय मे सुरक्षित है।

<sup>3</sup> विकास-स्मृति-संच. 1944-55 (वि. सं. 2000). ग्वालियर. पू 703 के सामने का विज.

<sup>4</sup> इन प्रतिमाधों का विवेचन नीरज जैन ने दो चित्रों सहित अनेकात, विस्की. 15, 19; 222-23 पर किया है. ये प्रतिमाएं नवना के बाह्यम्य मंदिरों के निकट जलाया के समीप रहाड़ी की दो गुकाओं में लेटी हुई प्रवस्था में पापी गयी बतायी जाती है। मैंने गहां मात्र उन्हों प्रतिमाधों का विवेचन किया है, जिनके खाया-चित्र भारतीय प्रतादल सर्वेक्षण, उत्तरी की, मागरा से प्राप्त हो सके हैं.

विशेष विरोध्यण के समान है जिससे इस प्रकार के मुकुटों का विकास हुआ है। इन दोनों यक्षों के शरीर-विन्यास का श्रंकन, अशों और गंधवों के गले का आध्रयण-एकावली, गंधवों का सजीव विजय, तथा सींडनी, एहोले आदि से उनकी समानता के कारण इस प्रतिमा का रचनाकाल नगभग वौधी शताब्दी का उत्तराधं अथवा पाँचवीं सताब्दी का पुवर्षि प्रतीत होता है जो गुप्त-सासन का प्रारंभिक काल या। मुकुट पर इसी प्रकार के कला-प्रतीक का सकन उदयिगिर की एक गुफा के विक्यात वराह-फक्त पर अंकत नग तथा दो दा तीन खड़ी हुई छोटी आकृतियों के शिरोध्ययणों में पाया गया है। तीर्थकरों के शीर्ष तथा शरीर के अंकन की मधुरा की लगभग वौधी शताब्दी की प्रतिमाओं से सभानता भी निधि की पुष्टि करती है। पादपीट के अध्य में धर्म-वक्त और उसके दोनों और दो छोटे-छोटे सिह प्रकित किये गये हैं। इसी स्थान से प्राप्त, आगे विधन ऋषभाष की सब्गासन प्रतिमा के पादपीट की साइयता के आधार पर कहा जा सकता है कि नीर्थकर की यह पद्मसन मूर्ति महावीर की है जिस पर उनका परिवय-विज्ञ सिह स्थासन है।

सीरा पहाड़ी से प्राप्त ऋषभनाथ की खड्गासन प्रतिमा (जित्र ६३) के पादपीठ पर धर्म-चक तथा उसके दोनों भीर दो भक्त श्रीकत है। पुनीत चक की परिषि को सामने की मोर से उसी प्रकार अंकित किया गया है, जैसे मध्रा को छुषाणकासीन प्रतिमाझों के पादपीठ पर। साथ हो, इस प्रतिमा के पादपीठ के दोनों सिरों पर विशिष्ट भारतीय वृष्य अकित है, जो ऋषभनाय का परिचय-चित्र है। परवर्ती जैन मूर्तियों में सिंह को पादपीठ के दोनों पादवों में श्रीकत किया गया है, जो चिहासन का सूचक है, जबिक बौद्ध मूर्तियों के समान धर्म-चक के पादवें में दोनों भ्रोर दो हरिणों का अंकन है। किन्तु इस प्रतिमा में वृष्य-चित्र तो इसी प्रकार दर्शाया गया है, किन्तु धर्म-चक के पादवें में हरिण अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रतिमा उस प्रारंभिक काल की है, जब प्रतिमाझों में परिचय-चित्रों के सकत का भ्रार्थ ही हुष्या था और जब तीर्यकरों के परिचय हेतु चित्रों की परिपाटी पूर्णकरोण निर्मारित नहीं हो पायी थी। इस साइयता के आधार पर चित्र ६२ में दर्शायी गयी तीर्यकर-प्रतिमा को महाचीर की प्रतिमा माना जा सकता है।

इन दोनों सूर्तियों की शैली शास्त्रीय गुप्त-शैली के विशिष्ट कुषाण-प्रकारों से पलायन की सूचक है। किन्तु महाबीर की प्रतिमा एक सुंदर कलाकृति है, जिसमें विशेष रूप से मुखाकृति का अकन प्रस्थंत उत्कृष्टता के साथ किया गया है। इसी स्थान से उपलब्ध ग्रीर इसी काल की, संभवतः इससे

<sup>ा</sup> सबुरा के कंकानी टीलें में प्राप्त कृषाणकानीन जैन प्रतिमाधों में तीर्चंकरों के लांकन (परिचय-चिक्क) नहीं वाले गये है। राजगिर की मुराकानीन जैन प्रतिमाधों में लांकन तो पाये गये है, किन्तु इनकी विवाद यांचवी सतान्त्री में भी पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हो पायी थी। उदाहरण के लिए, राजगिर की वैभार पहाड़ी पर स्वित नेमिनाथ की प्रतिमा ने विवाद में इच्टब्स आर्क् बोलोजिकल सर्वे और इच्छिया, पृत्रक्व रिचोई, 1925-26. संत्रा, राममताद बंदा, 1928. कलकना. प् 125 तथा परवर्ती. / बाह, पूर्वोचन, प् 14, चित्र 18 [धीर इच्टब्स: इस ग्रंथ में चित्र 3 — संपादक) इस प्रतिमा के पारपीठ के केन्द्र में पर्य-चक्र के दोनों और दो बांच चंकित है। सल

अध्याय 12 | मध्य भारत

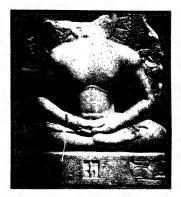

(क) युत्रेनपुर - नीर्थशर मीन (विद्यासम्बद्धानय)



(म) दुर्जनपुर अपर वाली मृति के पादपीठ पर अभिलेख



इजनपुर - तीथकर मृति (विदिशा सम्रहालय)

भ्रत्याच 12 |

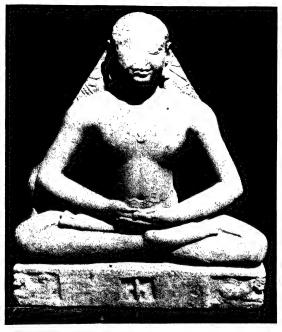

इजनपुर नीर्थकर मूनि (विदिशा मग्रहानक)



(क) उदयगिर - गफा भिक्त पर उल्कोणे तीश्रकर तथा उनके पार्श्य म शीर्थकर पाण्यंताथ की एक पण्यात्कालीन प्रतिमा



(ख) ग्वालियर शैलोर्काणै तीर्थकर मृतियाँ

म्रः याय 12 ]



विदिशा सीयकर मित (स्वासियर सम्रहालय)

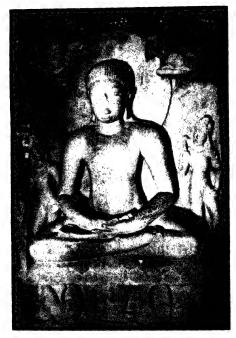

सीरा पहाली - तीर्यंतर महावीर

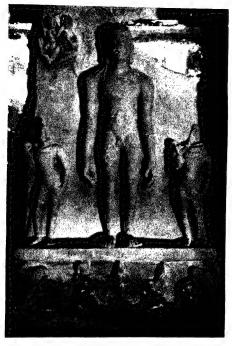

सारा पहारी — तीर्थकर कृषभनाष



सीरा पहाडी - तीर्थंकर पार्श्वनाथ

ब्रध्याय 12 ] मध्य भारत

कुछ पहले की, एक ग्रन्य कायोत्सर्ग प्रतिमा है पाइवैनार्थ की। वस्त्र-वित्यासरहित इस प्रतिमा में तीर्थकर की सपूर्ण ग्राकृति के पीछे कृण्डली मारे हुए एक विशाल नाग को दर्शाया गया है, जिसने तीर्थकर के शीर्थ पर ग्रपने फण से एक छत्र बनाया हुआ है (चित्र ६४)।

ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में नचना के ब्राह्मण धर्म-केंद्र के निकट ही सीरा पहाड़ी पर जैन धर्म का केंद्र था। इस क्षेत्र का यदि पुत: उत्तवनन किया जाये तो धौर श्रधिक जैन श्रवशेष, मात्र इसी स्थान से ही नहीं ध्रपितु इसके समीपवर्ती क्षेत्रों से भी, उपलब्ध हो सकते हैं।

कुछ ही समय पूर्व जोना विलियम्स द्वारा गुप्त-कालीन दो सुदर तीर्थकर-प्रतिमान्नों को प्रकाश में लाया गया है, जो इस समय भध्यप्रदेश के पन्ना स्थित राजेन्द्र उद्यान में सुरक्षित हैं। बताया गया है कि ये प्रतिमाण नवना से उपलब्ध हुई हैं। विलियम्स द्वारा प्रस्तुत पहले वित्र में तीर्थकर को पाद-पीठ स्थित स्वासन पर पद्मासन-मुझ में दर्शाया गया है। पादपीठ के केंद्र में मुलदृश्योक्तित धर्म-वक स्नोर उसके पादवं में दोनों किनारों के निकट सिह स्वकित हैं। धर्म-त्रक के प्रत्येक छोर पर घृटनों के वल दैठा हम्रा एक भक्त है, जो संभवतः तीर्थकर का गणधर (प्रथम स्मुयायी) या फिर कोई साथू है।

दूसरी प्रतिमा में पादपीठ के मुलभाग पर चार भक्त खंकित हैं। प्रतिमा की मुलाकृति और सिंग पूर्णरूपेण मुरक्षित है तथा कंधे भीर घड़ की संरचना में उत्कृष्ट गुप्त-कला-परंपरा का निर्वाह हुआ है। जहां तक मुलाकृति की भावाभिव्यक्ति का संघष्ट है, इसे गुप्त-कालीन श्रेष्ठ तीर्थकर-मूर्तियों की शंणी में ग्या जा सकता है, यद्यिप यह प्रतिमा विलयम्स के प्रयम चित्र की प्रतिमा से कुछ समय पच्चान् की है। यहाँ विलयम्स ने यह भी उल्लेख किया है कि इन तीर्थकर-प्रतिमाओं और सारताथ की प्रविद्ध बुद्ध-प्रतिमा में समानता है।

मयुरा संग्रहालय की प्रतिमा कमाक बी-६ $^2$  डत्यादि, तचना, सीरा पहाड़ी से प्राप्त तीर्थ-कर-मूर्तियां, उदयगिरि की गुफा स्थित पार्थनाथ की खंडित प्रतिमा तथा विदिधा से प्राप्त राम-गुप्त की शासनकालीन तीन प्रतिमात्रों से ऐमा ज्ञान होता है कि गुप्त-काल में तीर्थकर-प्रतिमान्नों के कई निर्माण-केंद्र रहे होंगे। विदिशा से प्राप्त मूर्तियां निस्सदेह भारी-भरकम नथा श्रष्ठिक मांसल हैं।

यह झसंभव नहीं कि फांसी जिले के देवगढ़ किले में जैन बस्ती का प्रारंभ प्राय: देवगढ़ स्थित गुप्त-कालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर के समकालीन हो। देवगढ़ की तीर्थकर-मूर्तियों के झध्ययन में क्लोस बून ने जिन दो मूर्तियों के चित्र (उनका रेखाचित्र २०, झनुक्रति ८ तथा रेखाचित्र २१, झनुक्रति ह) प्रकाशित किये है, उनके विषय में विलियम्स ने यह संदेह व्यक्त किया है कि वे मथुरा प्रतिमा-

<sup>1</sup> विलियम्म (जोता). टू न्यू गुप्ता जिन इमेजेज. श्रोरियण्टल झाटं. 18, 4; 1972; 378-80.

<sup>2 [</sup>द्रष्टब्य, ग्रध्याय 10-सपादक ]

<sup>3</sup> ब्रून (क्लौस). जिन इमेडेज खॉफ वेवगड़. 1969. लीडन.

समूह' की ब्राय गुनकालीन प्रतिमाग, हैं। मथुरा घौली से उनकी सादृश्यना स्पष्ट परिलक्षित है, किन्तु जहाँ बून के रेसांचित्र >0 (अनुकृति =1) की प्रतिमा का रचनाकाल पांचवी शताब्दी हो सकता है, बहाँ रेसांचित्र >7 (अनुकृति =2) की प्रतिमा तस्तुत: परवर्ती काल की है—जैसा कि इसके उत्तरीय के अकन तथा चमरधारी सेवकों की आकृतियों की संरचना से स्पष्ट है। यह प्रतिमा छठी शताब्दी के ब्रंतिम काल की हो सकती है। यथपि इस तीर्थकर-पूर्ति में आय गुन्तकालीन मथुरा ग्रैली की विशेषताएँ हैं, नयापि, इसे आय गुन्तकालीन निर्धारित करना कठिन है।

व्यक्तियर के दो शैलोत्कीण शिल्पांकन (चित्र ६० ख) भी इस काल के अंत की ही रचनाएँ प्रतीत होती है। इनमें से एक प्रतिमा में तीयंकर को कायोत्सर्ग-मुद्रा में तथा दूसरी में पदमासनस्य ध्यान-मुद्रा में अंकित किया गया है। पदमासन-मुद्रावाले तीयंकर के पाश्च में अंकित नेवक पूणे विकसित कमनपुष्पों पर खड़े हुए हैं। इन कमलपुष्पों को बोने (वामन) लोगों ने याम रखा है, जो स्वय मोटे कमपताल-जैसे रिखाई देते हैं। ऐसा ही, लम्बी नालयुक्त कमलपुष्पों पर खड़े यक्षों का अंकन मथ्रा संग्रहालय की (वी ६ तथा वी ७ कमांकित) दो सुदर पूर्तियों में भी पाया जाता है। खड़्गासन तीयंकर-प्रतिमा के मूर्तन की तुलना राजियर की बैभार पहाड़ी स्थित दो खड़गासन प्रतिमाओं के मूर्तन ये को जा सकती है। खातियर की इन दोनों तीयंकर-प्रतिमाओं में गुल-जीती का धतृकरण किया गया है। मेवक अलंकुत टोपी-जैसे मुकुट तथा गले में एकावली घारण किये हुए हैं। तीयंकरों का परिकर परवर्ती गुज्जवातीन प्रतिमाओं की भाति मुपिजन न होकर यहां भी मादा रहा।

उमाकांत प्रेमानंद शाह

विलियम्स, पूर्वोक्त, प 380, नोट-11.

<sup>2</sup> माह, पूर्वोक्त, चित्र 25 नथा 27 | टनकी चर्चाग्रध्याय 10 से भी की जा चुकी है झीर इनमें सं एक का चित्र भी (चित्र 46) दिया गया है --- सपादक |.

### ग्रध्याय 13

## पश्चिम भारत

विचाराधीन स्रविध में बहुत कम जैन स्रवशेष प्राप्त हुए हैं, किन्तु साहित्य में मिले प्रमाणों से इनना निश्चित है कि इस स्रतराल में मध्य तथा पश्चिम भारत में कई जैन केन्द्र बत्तेमान थे। तत्युगीन जैन स्रवशेषों का ऐसा सभाव केवल पश्चिम भारत में ही नहीं, स्रिप्तु महावीर की जनस्र्रीम का गौन्य प्राप्त करनेवाल मगध में भी है, जहां राजगिर की कुछ सूर्तियों को छोडकर इस स्रविध का स्रत्य कोई स्रवशेष नहीं मिल सका है।

मध्य (उज्जैन) तथा परिचम भारत (सिधु-सीवीर) में जैन धर्म की लोकप्रियता संबंधी प्रारंभिक जैन परंपरा के विषय में अध्याय-६ में विचार किया जा चुका है, जहां यह भी उल्लेख किया जा चुका है कि क्षत्रप-सासनकाल में गिरनार-जूनागढ़ के निकट सीराग्ट्र में जैन मुनियों के निवास का संकृत मिलता है। इसलिए, ऐसी आधा है कि भविष्य में हमें तीसरी, चौथी और परवर्ती धानाब्दियों के जैन अवशेष राजस्थान, गुजरात और दक्षिणापय से प्राप्त होंगे, विशेषकर गुजरात में जूनागढ़, वनिभ और भड़ीच तथा ववर्ड के निकट शूरपारक या आध्यिक सोपर और प्रतिष्टानपुर क्षेत्रों में।

वौधी शनी ई० के घारभ में ही, हमें दो जैन परिपदों के प्रायः एक ही समय में आयोजिन स्रधिवंशनों का सदर्भ मिलना है, जो मथुरा में झायें स्कादल तथा वलि (सौराष्ट्र) में आयें नागाजुँ न की प्रध्यक्षता में हुए। उपलब्ध क्वेतावर आगम ध्रषों में मथुरा परिपद् डारा मान्य धर्म-निवमों का अव्यवता में हुए। उपलब्ध क्वेतावर आगम ध्रषों में मथुरा परिपद् डारा मान्य धर्म-निवमों का आयोजिन वलि में देवाधिगणि-समान्यसण की प्रध्यक्षता में हुआ। मान्यता यह है कि वर्तमान व्येतावर आगम इस दूसरी वर्लाभ परिपद् का अनुगमन करते है, जिसका अधिवंशन महाबोर-निर्वाण के ६=० वर्ष पश्चात् अर्थात् ४१३ ई० में हुआ। वर्लाभ में दो शनाव्यियों के स्रंतराल में परिपद् के हिनीय अधिवंशन की आवस्यकता नयों पड़ी जविक चौधी शती में ही प्रायम की रचना कर ली गयी थी, यह स्रभी तक प्रत्येषण का विषय है। इसका एक युक्तिसंगत समाधान हो मकना है। पहले ही =६ इठ हो स्वेतावरों के अनुसार), आर्थ कुरण-अमण के शिष्य शिवभूति के नेतत्व में दिगवर आन्नाम का उदय हुआ। दिगवर-स्वेतावर मतभेद पहले कुछ समस्याओं तक ही

सीमित रहे, जिनमें जैन मुनियों द्वारा वस्त्र-धारण की वान प्रमुख थी; यद्यपि द्वेनांवर जैनागम कल्पसूत्र तथा नित्तृत्र (पौचवी शती) की स्थविराविन में विणत कई कुलों और गणों का उल्लेख कंकाली-टीला मथुरा में प्राप्त मृतियों के अभिलेखों में है; तथापि इस प्रकार अभिलेखोंकित सभी कायोग्यां तीर्थकर प्रतिमाएं नग्न हैं। पद्मासन-मुद्रावाली मथुरा की कुषाण युगीन प्रतिमाएं भी तीर्थकर के दिगवर रूप को प्रदीशन करती हुई मानी जा सकती है, क्योंकि इन प्रतिमाओं पर किसी वस्त्राभरण का सकते नहीं है, यद्यपि इनमें जननेन्द्रिय को भी स्पष्ट रूप में नही दिलाया गया है, जैमा कि परवर्ती दिगवर मुनियों में है।

बस्वहीनता तथा अन्य कारणों को लेकर जैन मुनियों में हुआ। विवाद उनकी मूर्नि-पूजा की पढ़िन में भी अभिश्यवत होता था। जब ब्वेनांबर-दिगबर मनभेद अधिक नीज हो उठें। नो जैनानम से ऐसे सभी प्रसाो का, जो दोनों संप्रदायों में से किसी के लिए भी मुविधाजनक नहीं थे, लोप कर दिया गया। द्वेशावकों ने द्वितीय वलिभ परिषद् में जैनामम के नये संस्करण में और दिसंबरों ने मीराष्ट्र में भूतवर्ती की रचनाओं में ऐसे सभी प्रसाो का लोप कर दिया।

ांमा प्रतीन होता है कि डितीय वर्लाभ पिष्पद् के पूर्व जैन तीर्थकरो की समस्त प्रतिमाएँ वस्त्रहीन उत्कीणं की गयी थी। चद्रणुप्त-डितीय के समय में उत्कीणं राजिंगर के मदिर में स्थित पद्मास्त-मुद्रा में नेमिनाथ की सुदर प्रतिमा भी वस्त्रहीन प्रतीत होती है। उसी मंदिर की कायोत्स्रिय प्रतिमाएं भी ऐसी ही स्थित में है। घोती पारण किये हुए किसी तीर्वेकर की प्राचीनतम मूर्ति प्रकार (गुजरात) से प्राप्त ऋप्यभाय की खड़गामन कास्य प्रतिमा है (चित्र ६५ क और ६७ ख)। लगभग ७६ सेंग मीठ उंची यह प्रत्यत सुदर कांग्य प्रतिमा है, पित्र हो प्रकार बाद के स्वात्रक रूप से क्षात्रक रूप से प्रति के साम से की जा सकती है। प्रत्यिक क्षात्रक क्षात्रक रूप से प्रति के प्रति से प्रति के अनुसार अरुणाभ होना चिहिए, ताम-पिंडत है। तीन चारियों से युक्त क्षात्रक क्षात्रक प्रति का प्रति के अनुसार अरुणाभ होना चिहिए, ताम-पिंडत है। तीन पारियों से युक्त क्षात्रक क्षात्रक प्रति का प्रती क माना जाता या। मुचहना से राज्यत घड के विद्याल तथा सुडील क्षात्रक तथा सीण किर्ट (तनुवृत्त-सध्य) भी पुप्त-शिली के अनुस्थ हैं। स्क्षों तक लटकती केशराणि की सहायता से प्रथम तीर्थकर ऋपमनाथ (ग्रादिनाय) के रूप में इसकी पहलान समत हुई है। वराहिमिहर के उल्लेखानुमार उन्हें ग्राजानुवाह,

<sup>1</sup> शाह (यूपी). एत्र प्रांफ डिफ सिएशन प्रांफ क्वेतांबर एण्ड दिगंबर जैन इमेजेब. बुनैदिन प्रांफ प्रिंस प्रांफ बेल्स म्युजियम, बवर्ड. 1, 1; 1950-51; 30 तथा परवर्ती.

<sup>2 [</sup> सध्याय 11, चित्र 53.-संपादक ]

प्रध्याय 13 | पश्चिम भारत



(क) ग्रकोटा सीथकर ऋषभनाव, कास्य मृति (ख) श्रकोटा (बडारा सग्रहालय)



(ख) धकोटा जीवन्त स्वामी, कास्य मृति (प्रकीदा सग्रहालय)



(४) प्रकाटः क्षमनाचना द्राप निनंतर स (वणदा संगणना)



(सा) प्रयोग सर्थकर की कारण मध्य ।। श्रम् (बहास समझानस)

प्रध्याय 13



(4) १७४० - नर्ग्य नायक मां(ए विस्म बाक क्षेत्र भग्नाच्या)



(स) अवादा यत और यती । मान तीथार ऋगमनाय को कारण मान (बड़ीदा मग्रहालप)



(क) प्रकाटा (बडोदा सम्महालय)

বিদ 68

भ्रष्याय 13 ] पश्चिम भारत

यौवनपूर्ण तथा प्रफुल्लित मुखाकृतियुक्त प्रदक्षित किया गया है।' शीर्ष पर सुनियोजित घृंघराली लटों के म्रतिरिक्त उष्णीय भी दिखाया गया है।

हिन्षेण कृत बृहत्-कथा में उल्लिखित दिगंबर परंपरा के अनुसार भी कुछ जैन मुनियों के द्वारा वस्त्रों के उपयोग का धारभ पश्चिम भारत में कांबलिका-तीर्थ नामक स्थान से हुधा प्रतीत होता है। स्रतः यह कोई स्राध्चर्य नहीं कि तीर्थंकर की प्रारंभिक प्रतिमा स्वेतांबर रूप में (श्रर्थात् स्रघोवस्त्र, घोती सहित) पश्चिम भारत के स्रकोटा<sup>2</sup> नामक स्थान से उपलब्ध है।

तीसरी और चौषी शनाब्दियों का कोई जैन भ्रवशेष भ्रभी तक उपलब्ध नहीं है। पांचवी शती की ऋषभनाय की केवल कास्य मूर्ति उपलब्ध हुई है, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। छठी शती की कुछ भीर जैन मुर्तियां उपलब्ध हैं।

वलिम से तीर्थकरों की पाँच खड़गासन कांस्य मूर्तियों को डी० धार० भण्डारकर ने खोज निकाला (चित्र ६७ क) है, जो प्रिस धाँफ वेल्स म्यूजियम, बंबई में मुरक्षित रखी हैं।  $^3$  इनके खण्डित श्रीभिलेलों में से कम-से-कम दो के आशिक रूप में उपलब्ध आभिलेख के आधार पर भण्डारकर ने इन्हें छठी शती का माना है। मोरेस्वर दीक्षित ने इनमें से एक पर क्ली-पुग (५३६ से ५४६ ई०) का सब २०० (+) २० (+) पड़ा है।  $^4$  मूर्तियों के धड़ बोने हैं, किन्तु उनके सिर धपेक्षाकृत बड़े धीर भारी हैं जो कि प्रारंभिक पश्चिम भारतीय शैली की विशेषता है।

जैसा कि पहले (पृ१३६) उल्लेख किया जा चुका है, आर्य नागार्जुन की अध्यक्षता में जैन परिषद् का सम्मेलन वर्लाभ में चौथी शती में हुआ । महान् जैन तार्किक तथा द्वादसार-नयक के लेखक मल्लबदी ने बलीभ में लगभग वि० स० ४१४ (३५७ ई०) में बौद्धों को बाद-विवाद में पराजिन किया था। परिषद् का द्वितीय सम्मेलन वर्लाभ में ४५३-५४ ई० में हुआ।। इस युग में परिचम भारत

<sup>1</sup> नुननीय प्राजानुलवबाहुः श्रीवस्माक प्रशात मृतिष्ण हिप्पासास्त्रकणो रूपवंच्य कायेहितामृदेवाः बृहस् संहिता. 58,45. 1947. बंगलीर. यह तथ्य, कि बराहीमहिर के प्रनुसार तीर्षकर प्रतिमाएँ वस्त्रहीत है, मंकेत देना है कि वस्त्रयुक्त ब्वेतांवर मृतियां उसके समय में लोकप्रिय न थी। इस प्रकार वे कदाचित् परवर्ती है।

<sup>2</sup> शाह (यूपी). अकोटा क्षोजेज. 1959. बवर्ड. पू 26 चित्र 8 क और 8 ल. / बृह्ह कवाकोश. संपा: ए० एन० उपाध्ये. सिंधी जैन सीरीज, 17,131. पू 317 तथा परवर्ती और भूमिका, पू 118.

<sup>3</sup> शाह, पूर्वोवत, 1950-51, पू 36, स्कल्पचर्स फ्रांन सामलाजी एण्ड रोड़ा, बड़ीदा. 1960. पू 21-25. / शाह (यू पी). स्टडील इन चैन झाट, 1955, बनारस. चित्र 29.

<sup>4</sup> प्राक् यांबलॉजिकल तर्वे प्रांफ इण्डिया, वैस्टर्न सिक्त. प्रोधोत रिपोर्ट, 1914-15. पू 30. / दीक्षित (मोरेक्वर जी.) हिस्तारिक एण्ड इकांतांमिक स्ववीत. पू 63. / शास्त्री (एच जी). मैत्रिककालीन गुजरात. पू 668-72 ग्रीर पू 671 पर नोट 168.

में जैन सपन्न होते गये, जैसाकि बलिंभ में पायी गयी जैन कांस्य प्रतिमान्नों से भी स्पष्ट प्रतीन होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भण्डारकर ने उसी स्थान से कुमारगुप्त-प्रथम के कई सिक्के भी खोज निकाले।

चित्र ६७ क में इन पौच कांस्य मूर्तियों में दायीं भ्रोर से दूसरी तथा बायीं भ्रोर की पहली कुछ स्थल प्रतीत होती हैं। गुजरान की प्राचीन कांस्य मूर्तियों का कोई विवरण उपलब्ध न होने से, केवल ग्रीनी के स्राधार पर इनके समय का निर्णय कर पाना कठिन है।

सांकलिया का मत है कि गुजरात में ढाक के कुछ शैलोत्कीण शिल्पांकन चौथी शती ६० के प्रारंभ के हैं। पुनद्दक, परित्वम भारत में तीसरी भीर चौथी शताब्दियों के मूर्तिकता संबंधी पर्याप्त विवरण के प्रभाव में इन शिल्पांकनों का काल-निर्धारण करना सरल नहीं है। किन्तु तीर्थंकर भीर उनकी सेविका यक्षी अविका की प्रतिमाओं को चौथी शती के स्थान पर छठी या सातवीं शती को संत की मानना चाहिए। भवनक ज्ञात कोई साहित्यक या पुरातात्त्विक साक्ष्य ऐसा नहीं है, को छठी शती ई० के पूर्व जैन-पूजा-विधि में इस यक्षी का सम्मिलित किया जाना प्रमाणित करता हो। शैली के अनुसार ये प्रतिमाण सातवी शती की मानी जा सकती है।

स्रकोटा समूह में उपनब्ध कुछ स्रीर कास्य मूर्तियों को उनकी शैली तथा कहीं-कही उनके स्रामिनलां की पुराजिषि के साध्य के स्राधार पर इस युग के स्रंतिम भाग की माना जा सकता है। जैन कला तथा प्रतिमानिकान के इतिहाम में जीवंतस्वामी की दो कास्य मूर्तियाँ (एक स्रिमिलेखाकित पादपीठ महिन तथा इसरी पादपीठ महिन) स्रत्यंत महत्त्वपूर्ण है। विकास काम मे ही विदित है, जीवनन्वामी प्रतिमा' मूल रूप में एक व्यक्तिन्प्रतिमा थी, जबकि स्वामी अर्थात् महावीर जीवित (जीवंत) थे। पुरानन जैन परपरा के स्रतुसार, चदन की एक ऐसी प्रतिमा (गोवीर्ष-चंदन) महावीर की उस समय की व्यक्ति-प्रतिमा थी, जब वे दीका से पूर्व प्रपने महल में ध्यानावस्थित थे। प्रताय महावीर को इससे गाजकुमार के उपयुक्त मुक्त तथा क्रत्य क्राभूपणों और प्रधोवस्त्र सहित प्रदक्षित किया गया है। शीधसत्व की भीति ही, जिन्हें बुदल्व प्राप्त होना था, जीवनस्वामी की कल्पना को पितनत्व के कृप में की गई मानी जा सकती है।

<sup>1</sup> जर्मल मॉफ व रायल एशियाटिक सोताइटी. 1938; 427 तथा परवर्ती, चित्र 3-4. / साकिनिया (एच डी). मार्फ् यांतांजी मॉफ नुजरात. 1941. ववर्ट. पृ 160. / गाह, पूर्वोक्त, 1955, रेलाचित्र 31, पृ 16-17.

<sup>2</sup> जीवनस्वामी की प्रतिमा के निर्माण घीर विचारधारा के लिए हस्टब्स : बाह (सूपी). ए सूनीक जैन इमेज प्राफ जीवनस्वामी. जनेल फ्रोफ दि क्षोरियंडल इंक्टिस्स्य, क्योंका. 1, 1; 72-79 घीर प्याइक लाइट्स घांन र पारकटाइम संहलनुड इमेन घोंफ महाचीर वती. 1, 4; 358-68. / धीर हस्टब्स: सम सीर इमेजेज प्राफ जीवनस्वामी. जनेल फ्रोफ हायबन स्मृतिव्यस्त. 1; 49-50.

चित्र ६५ ख ग्रकोटा-जीवंतस्वामी की कांस्य प्रतिमा को प्रदर्शित करता है, जिसका पादपीठ नष्ट हो गया ग्रौर जो ग्राशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। फिर भी, मुकुट सहित शीर्ष पूर्णतः सुरक्षित है। यह ऊर्जना मुकुट मथुरा के कृषाणयूगीन विष्णु (पहले इद्र समक्षा गया) के बेलनाकार मुकुट (ईरानी टोपी) के समान निर्मित है। यह चौकोर है, जिसमें सामने की स्रोर चैत्य-वातायन के समान श्रनंकरण तथा पार्ख, शीर्ष ग्रौर पृष्ठभाग में कमल-प्रतीक ग्रकित हैं। बालों की कृण्डलित लटें कंघों पर तीन पंक्तियों में गिरती हैं और संदर शैली में सँबारे हुए केश पट्टे के नीचे से दिखाई देते हैं, जो सभवत: मुक्ट का ही भाग है। मूर्ति का निचला अधर ताम्र-जटित है, जो अधरों के अरुणाभ होने का सकेत देता है; रजत-मण्डित अर्धनिमीलित नयन ध्यान की गहनता का आभास देते हैं । उनके विशाल मस्तक पर वत्ताकार तिलक का चिद्ध है। ग्राध्यात्मिक ध्यान एवं ग्रानंद तथा पूर्ण यौवन की द्याभा से प्रदीप्त मुखमण्डलयक्त महाबीर की यह प्रतिमा कदाचित श्रवतक प्राप्त मृतियों में श्रेष्ठतम है। मेखला (करधनी) से कसी हुई घोती घटनों से नीचे तक लटकी हुई है। मेखला के मध्य में बनी कृण्डलपाश से बॉधा हम्रा पर्यसत्क पार्व में नीचे की स्रोर लटक रहा है। इस प्रकार की कुण्डलपाश देवगढ की अनतशायी विष्ण-अतिमा पर भी उत्कीर्ण है । धोती के मध्य भाग में एक अलकृत लघवस्त्र (पर्यसत्क) बँधा है, जिसके एक छोर की चन्नटे नीचे की ओर लटक रही है तथा इसरा छोर जो बायी जाँघ को ढँकता है, विलक्षण ग्रर्धवत्ताकार चन्नटों में बल्ली-जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकार की धोती निःसदेह पश्चिम भारतीय मृतिकला की आरभिक शैली की विशेषना है। तीन धारियों यक्त ग्रीवा, चौडे स्कध, लंबी भजाएं, साधारण रूप में उभरा वक्ष ग्रीर क्षीण कटि में गुप्त-कला की सभी विशेषताएँ है। ऊपरी भूजा के मध्य भाग की श्रपेक्षा कथे के निकट धारण किया हमा भजवध, जिसमें मणिमाल तथा गवाक्ष कला-प्रतीकों का होना भी इसके आरिभक काल का द्योतक है। इसमें उत्कीर्ण कण्ठमाल की रूपरेखा भी मथरा की प्रारंभिक कृषाण-मृतिकला की विशेषता लिये हुए है। चौडा स्वर्णहार गंधार की बुद्ध-प्रतिमा के गले में स्थित ग्राभपण के सदश है। श्रतएव, यह प्रतिमा लगभग ५००-२५ के बाद की नहीं हो सकती; संभवत:, इससे कुछ पर्वकी हो सकती है।

स्रकोटा से प्राप्त जीवतस्वामी की दूसरी प्रतिमा (वित्र ६०-क) में उन्हें ए.क ऊँचे स्रिभिलेखांकित पादपीठ पर लाइगासन ध्यान-मुद्रा में दिलाया गया है। पादपीठ का स्रिभिलेख लगभग ४५० ई० की लिपि में उन्होंणे है। अभिलेख में ऐसा उन्हेंल है कि जीवंतस्वामी की यह प्रतिमा, चद्रकुल की जैन महिला नागीव्यति का धर्मोपहार (देवधर्म) था। कायोत्सर्य-मुद्रा में यह प्रतिमा, मुकुट, कुण्डल, भुजबंध, कंगन और घोती से युक्त है। बोती के दो छोर मध्य में विषे हुए लहुरा रहे है। भुजबंध मांगम्य स्थ्यासल-मुक्त है, जो प्रत्यिक चिसा हुस्रा है। दायें कान में मोती का कुण्डल लटक रहा है और वायें में मकर-कुण्डल प्रतीत होता है। त्रिकृट (त्रिकोणात्मक) मुकुट मध्य

<sup>1</sup> बोगल (ज फ). ला स्कल्पकर बी मधुरा. 1930. पेरिस बीर बुलेस्स. वित्र 39 क बीर ल, पू 46./ शाह, प्रवेक्त, 1959, चित्र 9 क, 9 ल. पू 26-27.

में बड़ी और दुहरे चूड़ामणियुक्त पर्त तथा दोनों ओर दो छोटी पर्तों से निर्मित है। ग्रीवा में मनोहर एकावली है।

नयनों में रिजित रजत, जो घूमिल पड़ चुकी है, विस्तृत स्कंघों युक्त देह, मुविकसित बक्षम्यत, कुछ-कुछ क्षीण कटि-प्रदेश, मुन्दर मुख, किनारी पर मणिकाग्रों युक्त अण्डाकार प्रभामण्डल तथा ग्रीभलेख की पुरालिपि के ब्राधार पर हम इस कांस्य मूर्ति को लगभग छठी शती के मध्यकाल का मान सकते हैं।

बकोटा समूह की एक ब्रन्य प्रतिमा, जो कायोत्सर्ग-मुद्रा में प्रथम तीर्थकर (ऋषभनाय) की है, विशेष कप से महत्वपूर्ण है। इसमें तीर्थकर (ऊँचाई २५ सेंठ मी०) आगवाकार पावपीट (३३ सेंठ मी० १६ के सीन कि लम्बे-चौड़े) के मध्य में खड़े हैं। पावपीट के दोनों सिरों पर दो कमलपुष्ण प्रक्रित हैं, जिनपर प्रत्येक में एक यक्ष तथा यक्षी की मूर्तियाँ हैं (चित्र ६७-ख)। पृष्टभाग में ब्रन्य तीर्थकरों के लिए पिट्टिका अथवा प्रभामण्डल के लिए आधार-पेटिका या दोनों मूलतः उन छिद्रों में स्थित थे, जो पादपीट के ऊपरी तल पर दृष्टिगोचर होते हैं। वृत्त में अंकिन ऋष्यभनाथ की पूर्ति पृथक् ढाली गयी है और केन्द्र में धर्म-चक्र के उपर संयुक्त कर दी गयी। धर्म-चक्र के दोनों भ्रोर सुदर हरिण हैं। ऋष्यभनाथ के रूप में नीर्थकर की पहचान उनके स्कर्धों पर लटकती हुई केशाशि से हुई है। इसमें सेवारे हुए कृंचित केश और उपणीप झप्टब्य हैं। बड़े नेत्र, विस्तृत ललाट, थोड़ी नुकीली नाक, सुडील मुख तथा वाने थड़ पर छोटी थीवा ऐसी विशेषताएँ हैं, जो प्रारंभ में गुजरात तथा परिचम भारत के स्मय स्थानों में प्रकट हुई है। ये प्रारंभिक परिचम भारतीय दीनी के लक्षण हैं, न कि परवर्ती गुग के।

तीर्थंकर के शरीर पर पारदर्शी घोती है, जिसमें से जननेन्द्रिय का स्वरूप स्पष्ट भलकता है। धोती सुन्दर राों में छापी गयी है जिसमें समानातर पंकितयों के मध्य पुष्य झंकित है। पुष्पों का झंकन एक झाव कला-प्रतीक है। स्कंघ चौड़ और सुदृढ़ है; किट पतली, हाथ और टांग सुनिमित है तथा बक्षस्थल पर श्रीवत्स-चिह्न है। ये सभी विधिष्टताएँ उत्तर गुप्त-सुग, लगभग १४०-४०, की बोधक है। इसकी पुष्टि पृष्टभाग में झंकिन झिलेख की भाषा से होती है जिसमें लिखा है: जिनभद्र बाबनाचार्य के निवृत्ति कुल की ओर से यह उपहार है। इस कांस्य प्रतिमा को स्थापित कराने वाल जिनभद्र वाचनाचार्य की पहचान प्रसिद्ध जैन विद्वान और सुनि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण से की गयी है, जो ४००-६०६ के बीच लबे समय तक जीवित रहे थे।

पादपीठ के दायें सिरे पर विराजमान यक्ष की पहचान सर्वानुभूति के रूप में की जाती है जो विशाल उदर तथा दो भुजाभोंवाले हैं, जिनके दाहिने हाथ में फल (तुरंज) तथा वायें हाथ में धन

<sup>1</sup> साह, पूर्वोक्त, 1959, जिल्ला 10 क, 10 ख, 11, पृ 28-29, पृ 29, नोट 7.

श्रम्याय 13 ] पश्चिम भारत

की खैली है। प्रांतरिक रूपरेखा में मणिकायुक्त, कुछ-कुछ प्रण्डाकार तथा प्रदीप्त शोभायुक्त प्रभा-मण्डल उत्तर भारतीय मूर्तिकला में प्रथम बार देखने को मिलता है। प्रभामण्डल की ऐसी रूपरेखा का प्रचलन इस युग के खितम चरण से आरंभ हुआ, जिसे अजंता में भी देखा जा सकता है। यह रूपरेखा मण्डोर, प्रवती, कन्नीज और भड़ोंच के गुजर-प्रतीहार शासनकाल में चार-पांच शताब्दियों तक प्रचलित रही। इन श्राभूषणों में गुप्त-कालीन विशेषताएँ परिचलित होती हैं, विशेषतया विशाल स्कंधों की संरचना ध्यान देने योग्य है। विशाल नेत्र एव चौड़े ललाटयुक्त मुखमण्डल मूल प्रतिमा के श्रमुरूप है और प्रारंभिक पश्चिम भारतीय शैली में है।

सेविका यक्षी अविका एकावली सहित एक अतिरिक्त उरःसूत्र ६।रण किये हुए है, जो सुनिमित उन्तत स्तानों के मध्यभाग से गुजरता हुआ नीचे कुण्डली के रूप में लटकना रहता है। उसकी गीद में शिवा भी एकावली पहने हुए है। अविका के बाल उसके सिर के उपर जुड़े के रूप में सुम्राज्जित है और वह अपने दायें हाथ में आअ-गुच्छ लिये हुए हैं। उसकी आकृति के प्रतिरूपण में इस शैली की विशिष्टता सम्मितित है।

यक्ष और यक्षी दोनों की प्रतिमाएँ जैन कला की अवतक ज्ञान शैली की प्राचीननम उपलब्धियों है। प्रविका का प्राचीनतम साहित्यक संदर्भ भी अम्बा-कुरमाण्डिनी के रूप में जिनमद्र-गणि क्षमा-श्रमण की समकालीन कृति की टीका प्रयांत् 'विशेषावस्यक महाभाष्य'। की टीका में मिलता है। प्रसांवदा यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि लगभग छठी शनाब्दी से नौवी शताब्दी तक सर्वानुभूति (प्रयवा नवांक्र) तथा अविका यक-युगल ही सभी चौबीस तीर्थकरों के साथ एकमात्र सेवक यक्ष-युगल के रूप में विद्यमान रहा था।

स्रकोटा-समूह में तीर्थकर की एक धीर कायोत्सर्गप्रतिमा है, जिसके पृष्ट में झण्डाकार स्रीभ-लेखांकित प्रभावती है। इसके झिलेल्ल से पना चलता है कि यह मूर्ति पूर्वोक्त जिनभद्र वाचनाचार्य ने दान की थी।

अकोटा-समूह में ही अविका की एक सुदर कांस्य प्रतिमा के पृष्ठभाग में अभिलेख है, जिससे झात होता है कि यह मूर्ति छठी धनाच्यी के उत्तरार्ध की है। इसमें (चित्र २०६) बड़ी-बड़ी बिसुरती आंखों तथा लपलपानी जीभवाली अविका लेटे हुए मिह पर लिलत मुद्रा में बैठी है। में पूर्ण प्रतिमा और पूछ का प्रभामण्डल एक पीठ से संलग्न है, जो भित्र प्रकार की तीन पिट्टियों तथा पारस्थान में कमल पुष्तों द्वारा मुद्रानिजन है। प्रभामण्डल कमल-लुर्जुड्यों से या अग्निणियला की उद्भासित किरणों से बोभायमान निर्मित किया गया है, जिसके दीगेंप पर पद्मासन ध्यान-मुद्रा में

<sup>1</sup> विजेपावस्थक-भाष्य जिसपर लेखक का स्वरंपित अपूर्ण भाष्य है, जिसे कांट्यार्थ ने पूर्ण किया, डी डी मालविण्या, ग्रहसदाबाद, द्वारा स्वपादिन भाग-3, पू 711, गाथा-3589 की टीका. कोट्यार्थ, जिसने जिनभद्र की अपूरी टीका को पूरा किया, ग्रवस्थ ही जिनभद्रगणी का समसामयिक कनिष्ठ व्यक्ति रहा होगा.

पादवंनाथ की लघु प्रतिमा सर्वास्थित है। प्रभामण्डल पृष्ठभाग की सूची से बृहदाकार है, सिषस्थान स्रोर सूची सकरशीर्ष द्वारा अलकुत हैं।

ग्रविका का भव्य किरीट त्रिक्ट मुकुट से मिलकर बना है, जिसमें गवाक श्रथवा सौर-मण्डलीय कला-प्रतीक के मध्य में एक विद्याल रन्न जुड़ा हुआ है। शीर्ष पर सुशोभित विद्याल जूड़ा पीछे की ग्रांर में भी दिखाई देता है। श्रविका का गोल-मटोल मुखमण्डल चौड़े जबड़े और बड़ी-बड़ी ग्रांखों में युक्न है। कानों में दो कुण्डल भी ध्यान देने योग्य हैं। नारी-रूप का यह प्रतिरूपण पश्चिम भारतीय शैली की विशेषता लिये हुए है। उसका धड़ श्रनुपाननः छोटा श्रीर पतला है। इसको तुलता पूर्वोक्न जिनभद्र-गणी हारा प्रतिष्ठापित ऋषभाव्यान्ति की श्रविका से की जा मकती है। यह देवी एकावली, कण्ठहार, धण्टिकायुक्त मंगल-माला तथा उर-सुक्र धारण किये हुए है, स्रधोवन्त्र विकच्छ लीलों में धारण किया गया है, जिसमें चीकोर धारियां छापी गयी है।

देवी के दाये हाथ में आम्र-गुच्छ है और वाये हाथ में नुरज फल है। गोद में वायी ओर एक बिजु बैठा है। दूसरा बिजु उसके साथ दायी ओर लड़ा हुआ दिलाया गया है। पूरठभाग में एक क्षतिग्रस्त अभिलेख है, जिसकी लिपि के आधार पर डमें छठी शताब्दी के उत्तरार्थ का माना जा सकता है।

श्रकोटा-समूह में तीर्थकर-मूर्ति का एक सुदर सिर (चित्र ६६ ल) मुरक्षित है। उन्नत ललाट, सीभी नासिका, छोटे-छोटे होंट, जिनमें निचला होंट कुछ म्रागे की भ्रोर निकना हुमा है, ज्वतर्रजित विद्याल नेत्रों से युक्त सुर्तिमित युवा मुख्यमण्डल उत्कृष्ट कला-कौद्यल का नमूना है। यह कंबु-पीबा दौली में निमिन है जो गुप्त-काल में महापुक्त और उसके भ्रादर्श रूप की विद्याष्टना थी। यह सिर लगभग ६०० है के पच्चान का नहीं हो सकता। 2

उमाकांत प्रेमानंद शाह

<sup>1</sup> बाह, पूर्वोक्त, 1959, चित्र 14, पुष्टभाग के स्रभिलेख के लिए चित्र 74-ई भी द्रष्टब्य.

<sup>2</sup> वही, चित्र 16 क. 16 ल.

भाग 4

वास्तु-स्मारक एवं मूर्तिकला 600 से 1000 ई०

#### ग्रध्याय 14

#### उत्तर भारत

## मंदिर

उत्तर भारत में प्रारंभिक मध्यकाल की बहुत ऋषिक वास्तुकलाकृतियाँ शेप नही बची है। श्रविशष्ट कलाकृतियों में मुक्स है, पाली जिले में घानेराव का संदिर और जोधपुर जिले में झोसिया नामक स्थान पर संदिरों का समूह, जिसमें इस काल के सदिरों के ग्रतिरिक्त, परवर्तीकाल के सदिर भी सम्मिलित है।

# महाबीर-मंबिर, घानेराव

घानेराव स्थित, महाबीर-मदिर (चित्र ६६) सांघार प्रामाद के रूप में है, जिसमें प्रदक्षिणा-पथ युक्त एक गर्भगृह, एक गृह-मण्डप, एक त्रिक-मण्डप तथा मुख-चतुष्की (द्वार-मण्डप) सिम्मलित है। इस मंदिर के चारों ओर चौबीस देवकुलिकाओं से युक्त एक रग-मण्डप भी बना हुआ है और यह सम्पूर्ण निर्मित एक ऊंचे प्राकार के भीतर स्थित है।

मंदिर के गर्भगृह की रचना-यौली सरल है। उसमें केवल दो अवयव हैं; धर्यात्, भद्र ध्रीर कर्ण, प्रदक्षिणापथ के तीन ध्रीर बनाये गये भद्र-प्रक्षेपों (छज्जों) को, गृढ़-मण्डप की भित्तियों की भौति मृदर भरोखों द्वारा सजाय। गया है, जिनसे प्रकाश प्रस्फुटित होना है।

मदिर की रचना (उठान; चित्र ७०) जाड्य-कुभ के पीठ-वधों, कलका तथा सादी पट्टिकाओं को भ्राधार प्रदान करनेवाली युगल-भित्तियों द्वारा हुई है। पीठ के ऊपर सामान्य रूप से पायं जाते-वाले वेदी-बंध स्थित है, जो सादा होते हुए भी धाकर्षक है। प्रत्येक भरोखेयुक्त भद्र के मध्य में भित्ति से थोड़ा वाहर की भ्रोर निकलती हुई देव-कुणिकाएं (आले) निमिन की गयी हैं, जिनमें पद्मावती, चन्नदेवसी, ब्रह्म यक्ष, निर्वाणी तथा गोमुख यक्ष की ऐसी प्रनिमाएं उस्कीर्ण की गयी हैं, जो पूर्व से परिचम दिवा की भ्रीर भ्रपनी प्रदक्षिणा के कम में एक दूसरे से मिलते हुए दिखाये गये हैं।

जंघाम्रों के कोनों पर दो भुजाभ्रोंबाले दिग्पालों की मुडौल भ्राकृतियाँ उत्कीणं की गयी है, जो मनोहर त्रिभंग-मुद्रा में खड़ी हैं भ्रौर जिन्हें कीचकों ने उठाया हुया है। ये भ्राकृतिया भव्यता से उत्कीणं व्यालों से संपादिवत हैं जो प्रतिस्पर्धा की भावभगिमावाले हाथियों के मस्तकों से सुक्षोभित भौर विभिन्न प्रकार की मोहक मुद्राम्नों में गधवों और अप्सराम्रों की सजीव मूर्तियों हारा अलंकुन टोड़ों पर स्नाधारित हैं। गृढ-मण्डप के सिन्नकट त्रिक-मण्डप के प्राचीर स्तभों पर नीवें और दसवे विष्पाल बद्गा तथा अनत की मुर्तियां भी दिखाई पड़नी है।

जंघा के स्थान पर, छञ्जों पर (चित्र ७१) राजसेनक, वेदिका, ग्रासनपट्ट, कक्षासन गोटे लगायें गये है जो छोरों पर शिल्पांकनों तथा स्पदनशील श्राकृतियों से श्रलंकृत हैं। दुर्दान्त व्यालों से ग्रलकृत भरोबे, मकर-तोरण की भालरों के नीचे, नृत्य तथा सगीत के नाटकीय शिल्पांकनों को ग्राधार प्रदान करते है।

जधा के शीर्षभाग में सादी गुद्द वरिष्टका के ऊपर की संपूर्ण निर्मित एक आधुनिक रचना है। उत्तरी तथा दक्षिणी पाष्ट्रों में स्थित कुंभ-पुरुषो की घोजस्वी मूर्तियों के झतिरिक्त जिक-मण्डप के राजसेनक पर विद्यादिवयों और गंधवों के ज्ञित्पांकन है। जिक-मण्डप के सभी छह स्तभ तथा चार प्राचीर-स्तभ भव्य हैं और उनके ऊपरी भाग लिलत रूप में उत्कीण हैं। मुख-चतुष्की के सोपान के दोनों पाइवों पर विद्या-देवियों तथा यक्षो की घाकृतियां बनी हुई है, जिनमें गोमुख तथा ब्रह्म यक्ष की प्रतिमाएँ सम्मिलित है।

प्रंतस्य भवन (चित्र ७२) की छन पर मनोरजक ग्रीर विविधतापूर्ण श्राकृतियों का चित्रण किया गया है। मुख-ब्युन्की पर मसूराकार क्षिप्त-विनान का निर्माण किया गया है, जो नाभिण्छ्य शैली में है। इस शैली की निर्मितियां वर्मन के ब्राह्मणस्वामी मदिर, श्रववा के कामेस्वर मदिर ग्रीर ग्यारसपुर के मालादेवी मदिर जैसे प्राचीन मदिरों में देखी जा मकती है। त्रिक-मण्डप की केन्द्रीय छन समत्रल वितान के रूप में जिसमें स्थ्य-राम के उन्होणे कला-पिण्डों में युक्त प्रभाग दश्यि गये हैं। इनके बारो थ्रोर सकेन्द्रित पित्रसयों में व्याल, नर्तक, नट तथा प्रकालक शिल्पाकत सुशोभित हैं। इसकी बायी श्रीर दायी श्रोर की पित्रयों में नाभिण्छ्य शैली में गजतालुशों के साथ क्षिप्त-वितानों की रचना की गयी है, तथापि श्रप्त-किगोपिय गूड-मण्डप की छन अव्यतम है, जिसपर सभा-मार्ग शैली में निर्मित विवाल क्षिप्त-वितान दर्शीया गया है। यह क्षिप्त-वितान पद्म केसर के रूप में पित्रण होनेवाली, प्रभूत धलनकरणपूर्ण दस उत्कीण सकेन्द्रित मृद्धिकाशों से युक्त है। इन मृद्धिकाशों में वामन श्राहितयों की एक पिक्त चित्रक की गयी है जिसमें से बाहर की श्रोर मनोमुखकारी अप्तरात्रों को धारण किये हुए श्राट हाथी-टोडे निकन हुए हैं।

गृद-मण्डप में पांच शासाओं के द्वारमार्ग का निर्माण किया गया है, जिसपर पत्र-शासा धोर रूप-शासा उदमीण है और पार्श्वमाग व्यालों, अप्तराओं, प्र्मण्य-शासा तथा रत-शासा से अलकृत किये गये है जिसके नीचे नागों की आकृतियाँ नगींहुई हैं। सरदल तथा रूप-शासा की देवकुलिकाओं (आलों) में कियादिवारों अथवा यक्षियों की बीस माकृतियाँ उस्कीण है, जिनमें से रोहिणी, प्रज्ञति, वर्ज्यप्रस्ता, वर्ज्यप्त, वर्ज्यप्रस्ता, वर्ज्यप्रस्ता, वर्ज्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्यस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्ण्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्यप्रस्ता, वर्

ब्रह्माय 14 ] जनर भारत

तथा महालक्ष्मी, मानसी म्रच्छुप्ता, बैरोट्या, बच्चाकुंबा नथा भविका की भ्राकृतियों को दायों म्रोर देखा जा सकता है। ध्यान-मुद्रा में पार्ष्वताथ की एक पूर्ति ललाट-विस्व के रूप में उत्कीण की गयी है। द्वार के दोनों पारवों पर एक-एक कलात्मक खत्तक की रचना की गयी है, नीचे कीचक भीर उपरी भाग में उद्गम उत्कीण किये गये है।

गर्भगृह का द्वार (चित्र ७२) गृढ-मण्डप के समान और अपने वाहनों पर आरूढ़ विद्यादेवियों भ्रौर यक्षियों की आकृतियां रूप-स्तभो पर उन्कीर्ण है। इन आकृतियों में से रोहिणी, निर्वाणी, वज्जा-कुशा, चकेदवरी, महामानसी, मानसी, वैरोट्या, प्रज्ञप्ति नथा महाज्वासा को पहचाना जा सकता है।

ढाकी, जिन्होंने इस मदिर का विस्तृत ग्रध्ययन किया है! इसे वास्तुकला की भार-गुजर शैली की मेदपाट (मेवाइ) शाला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानते है ग्रीर उन्होंने जगत के प्रविका मदिर में शैलीगत समानताग्रों के श्राधार पर इसका निर्माणकाल मध्य दमवी शताब्दी टीक ही निर्मारित किया है। इस कालावधि का पुष्टीकरण इस स्थान पर पाये गये एक पादगीठ से होता है, जिस पर १५४ ई० का एक लेख भी उत्कीण है। किन्तु श्रव वह पादगीठ ग्रप्ताय है।

#### ग्रोसिया के मंदिर

श्रोसिया, प्रारंभिक मध्ययुगीन कला और स्थापन्य का एक सुप्रसिद्ध स्थान है, जहां झाठबो-नौदी शताब्दियों के लगभग एक दर्जन मदिर प्रारंभिक चरण की निर्मित है। कोई ब्राधा दर्जन मदिर लगभग स्थारहवी सताब्दी की परवर्ती निर्माण-प्रक्रिया के हैं।

यहाँ का मुख्य जैन मदिर महावीर-मदिर (चित्र ७४) है जो प्रारंभिक चरण की निर्मितियों में सं एक हैं। एक शिक्षानेख के अनुसार इस मदिर का निर्माण प्रतीहार, दलराज के शासनकाल (आठवीं जानाइटी का अंतिम चतुर्वाण) में किया गया था। दस मदिर का मुख उत्तर की ओर है। इसकी संपूर्ण निर्मित में प्रदक्षिणापथ के साथ गर्भसृह, अतराल, पाष्ट्र भित्तियों के साथ सुह- सक्तर, कि प्रत्य निर्माल के साथ सुह- सक्तर, कि स्तर निर्माल है। इत्तर-मण्डप से कुछ दूरी पर एक नोरण है जिसका निर्माण, एक शिक्षानेख के अनुसार, १०१६ ईं जो किया गया था। किन्तु इसमें भी पूर्व ६५६ ईं जो ब्रार-मण्डप के सामने सकेन्द्रित वालाणक (आच्छादित सोपानयुक्त प्रवेशद्वार) का निर्माण कराया गया था। अभ्या निर्माल के श्री और एक आच्छादित सीधी निर्माल है। मुख-मण्डप तथा नोरण के बीच के रिक्त स्थान के दोनों पादवों में युगल देवकुलिकाएं बाद में निर्माल की गयी हैं।

महाबीर जैन विद्यालय गोल्डन जुडिली वॉल्यूम, लण्ड 1. 1968. बम्बई. पृ 328-32.

गर्भगह एक वर्गाकार कक्ष है जिसमें तीन अगों, अर्थात् भद्र, प्रतिरथ तथा कर्ण, का समावेश किया गया है। इसकी उठान में, पीठ के अंतर्गत एक विशाल भित्त, विस्तृत अंतर-पत्र और चैत्य-तोरणों द्वारा ग्रलंकत कपोन सम्मिलित हैं। कपोत के ऊपर बेलबूटों से भलंकत बसंत-पटिका चौकी के समानातर स्थित पीठ के ऊपर सामान्य रूप से पाये जानेवाले वेदी-बंध स्थित हैं। वेदी-बंध के बंभ देवकलिकाओं द्वारा अलंकत हैं जिनमें कुबेर, गज-लक्ष्मी, तथा वायू आदि देवताओं की भाकृतियाँ बनायी गयी हैं। वेदी-बंध के धालंकरणयुक्त कपोत के ऊपर उद्गमों से भावेष्टित देव-कलिकाओं में दिग्पालों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। जंघा की परिणति पदम-वल्लरियों की शिल्पाकृति के रूप में होती है और वरण्डिका को आधार प्रदान करती है। वर्ष्ण्डिका द्वारा छाद्य से स्रावेध्टित दो कपोनों के बीच के अंतराल की रचना होती है। गर्भगृह के भद्रों को उच्चकोटि के कलात्मक भरोखों से युक्त उन गवाक्षों से सबद्ध किया गया है जो, राजसैनक, वेदिका तथा स्नासनपट्ट पर स्थित हैं। इन गवाक्षों को ऐसे चौकोर तथा मनोहारी युगल भित्ति-स्तंभों द्वारा विभाजित किया गया है, जो कमलपूष्पों, घटपल्लवों, कीर्तिमुखों तथा लतागुल्मों के ग्रंकन द्वारा सुरुचिपूर्वक अलंकृत किये गये हैं ग्रीर उनके ऊपर तरग-टोड़ों की निर्मिति है। छज्जों से युक्त गवाक्षों के भरोखों के विविध मनोहर रूप प्रदर्शित है (चित्र ७४)। गर्भगृह के ऊपर निर्मित शिखर मौलिक नही है। यह ग्यारहवी शताब्दी की मारु-गुजर शैली की एक परवर्ती रचना है। विकसित कर्णों को दर्शान बाले उरःश्रमों तथा लघ श्रमों की तीन पंक्तियाँ इसकी विशेषताएँ हैं।

गृढ-मण्डप की रूपरेखा में केवल दो तस्व सम्मिलित हैं; अर्थात्, भद्र और कर्ण। वरण्डिका तक गर्भगृह के गोटे तथा अन्य भ्रत्यंकरण इसके अतर्गत आते हैं। इसकी जघा के अग्रभाग का अलंकरण यक्षां, यक्षियों और विद्यादेवियों की प्रतिमाओं द्वारा किया गया है। सामने के कर्ण में वायीं और सरस्वती और पार्व-यक्ष तथा दायीं और अच्छुप्ता और अप्रतिचका की प्रतिमाएं अवस्थित हैं।

गृढ़-मण्डप की छत तीन पंक्तियोंवाली फानसना है, जिसका सौंदर्य अद्भृत है। प्रथम पंक्ति कपकण्ड से प्रारंभ होती है और वह विद्याघरों और गंधवों की नृत्य करती हुई माइतियों से अलंकृत है; जिनके परचात् छाद्य नया शतरंजी रूप में उत्कीण माले हैं। प्रथम पंक्ति के चार कोने भव्य खूंगों से मण्डन है। स्वां से पर्यका प्रक्षित होती है, जिसपर पिक्स दिशा में कुबेर तथा पूर्व में एक अपरिचित्त यक्ष की बाइति सम्मिलत है। दूसरी पंक्ति में सिंहकण का अंकन है और उसके दोनों पाधवों में उसके आधे भाग की अनुकृति है। इस पिक्त के चार कोनों को सुंदर कर्णकृटों द्वारा अलंकृत किया गया है। तृतीय या अंतिम पंक्ति के मध्य में चारों और सिंहकण की रचना की गयी है और उसके शीर्षभाग में सुदर आहति के घण्टा-कलश का निर्माण किया गया है।

त्रिक-मण्डप का शिखर गृब-मण्डप के सद्ध फानसना प्रकार की दो पंक्तियोंबाला है। इसके चारों अरोर सिंहकर्ण के तीन फलक हैं। उत्तर की ओर के सिहकर्ण पर महाविद्याओं – गौरी, बरोट्या तथा मानसी–की आहृतियाँ हैं। परिचमी फानसना के उत्तर की ओर यक्षी, चन्नेश्वरी, महाविद्या, श्रव्याय 14 ] उत्तर भारत

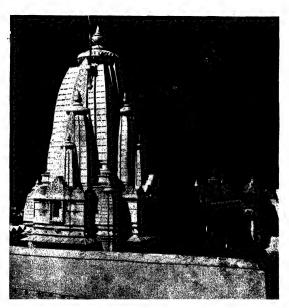

षानेराव — महाबीर मंदिर



पानेराव महावीर मांदर, बहिशांग (उठान)

ग्रध्याय 14 ] उत्तर भारत



पानगव भलवीर मदिर, भशेषा



पानेराव - महावीर मंदिर, वितान

भ्रष्टाय 14 | उत्तर भारत



स्रोगिया महाबीर मॉदर, गर्भ-गृह का हार



यासिया महार्वः सदिक

ग्रध्याय [4] उत्तर भारत

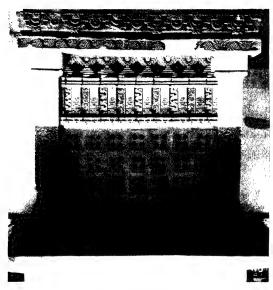

आसिया महाबीर मदिर सरासा



नोलकण्ड - नीथकर मनि

<u>ৰিব 76</u>

श्राचार 14 ] उत्तर भारत







ःख) नीलवणः सीथकः मनि



मथरा गग्रहालय चत्रस्व ने यक्ती

यन्त्राय 14 ] उत्तर भारत



मधुरा सम्रहालय - ग्रम्बका यक्षी



(क) लखनड सम्रहालप - तीर्थवर सुनिधनाव



(ख) लखनाः सम्रहालय -- नोरण शीर्यं का एक भाग

(বিস ৪()

बन्धाय 14 ] उत्तर भारत

महाकाली तथा वाग्देवी की ब्राकृतियाँ दर्शायी गयी हैं। पश्चिम की ब्रोर, पाश्वें में, यक्षी मूर्तियों के मध्य महाविद्या मानवी की ब्राकृति है।

द्वार-मण्डप की दो पंक्तियोंबाली फानसना-छत घण्टा द्वारा आवेष्टित है। इसके त्रिभुजाकार तोरणों की तीन फलकों में प्रत्येक पर देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ उत्कीण की गयी हैं। पूर्व की क्रोर महाविद्या काली, महामानसी और वरुण यक्ष की प्रतिमाएँ है। उत्तर की क्रोर यक्ष सर्वानुभूति, आदिनाथ तथा श्रविका की प्रतिमाएँ हैं। पश्चिम की क्रोर देवियों द्वारा संपादिवत महाविद्या रोहिणी की मूर्ति है।

गर्भगृह की भीतरी रचना सादी है, बिन्तु उसमें तीन देव-कुलिकाएँ निर्मित है, जो श्रव रिक्त हैं। गर्भगृह के द्वार के कलात्मक विवरण हाल में किये गये रंगलेप श्रौर बीघे की जड़ाई के कारण छिप गये हैं।

घाला के चारों स्तम मूल रूप से चौकोर है स्त्रीर उन्हें घट-पल्लव (बेल-बूटों), नागपाश स्त्रीर विशाल की तमुखों द्वारा सलकृत किया गया है। शाला के ऊपर की छत नाभिकछंद शैली में निर्मित है सीर उसकी रचना सादे गजतालुकों द्वारा होती है। गृरू-मण्डप की मिलियों में पर्याप्त गहराई की दस देवज़िलकाएं है। उनमें से दो में कुबेर और वायु की आहातियाँ है। गृरू-मण्डप की प्रत्येक देवज़िलका के शीप पर निम्त वे वाच चैरा-वौरणों पर जैन देवताओं की आहातियाँ है। गृरू-मण्डप की प्रत्येक देवलाका पर पर्वाप्त की सादे का प्रत्य चैरा-वौरणों पर जैन देवताओं की आहितयाएँ रोहिणी, वैरोट्या, महामानसी और निर्वाण का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक भद्र के सरदल के ऊपर स्थित फलक पर स्त्रुचरों के साथ पादवंनाथ की प्रतिमा को दशिया गया है।

ऐसा विश्वास करने के लिए कारण हैं कि ब्राठवीं शताब्दी में बत्सराज द्वारा निर्मित मूल मंदिर के ब्रिभिन्न ब्रंग के रूप में बलाणक विद्यमान था और ६५६ ई० में स्तभयुक्त कक्ष के ब्रिगिरिक्त निर्माण के साथ इसका नवीकरण कराया गया था।

सून महाबीर-मदिर प्रारंभिक राजस्थानी वास्तुकला का एक मनोरम नमूना है, जिसमें महान् कला-गुण संपन्न मण्डप के ऊपर फानसना छत तथा जैन वास्तुकला के सहब लक्षणों से युक्त त्रिक-मण्डप की प्राचीनतम बैली का उपयोग किया गया है। मुख्य मंदिर स्रीर उसकी देवकुलिकाएँ प्रारंभिक जैन स्थापत्य स्रीर मूर्तिकला के समृद्ध भण्डार है स्रीर देवकुलिकाएँ तो वास्तव में स्थापत्य कला के लक्ष्यत्त ही हैं।

<sup>1 [</sup>तोरए, बलाणक तथा देवकुलिकाए परवर्ती निर्मितया है, इसलिए 1000 से 1300 तक की प्रविध का विवरण प्रस्तुत करनेवाले प्रध्याय में इनका निरूपण किया गया है—संपादक].

## मृतियां

विचाराधीन ग्रवधि की मूर्तियों की संस्था तो बहुत है, किन्तु हमारे पास कुछ के ही विवरण उपलब्ध है। उनमें से जो ग्रिधिक महत्त्वपूर्ण है, उनका उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है, विशेष रूप से उनका, जो मुजभ्य संग्रहों में मुरक्षित हो चुके हैं।

प्रारंभिक मध्यकाल में मथरा जैन कला और स्थापत्य का केन्द्र बना रहा। यह नथ्य यहाँ उत्तर-गुप्त-शैली की अनेक जैन प्रतिमाओं की उपलब्धि से प्रमाणित होता है । छठी में बारहवी शताब्दी तक मथुरा तथा निकटवर्ती भरतपुर, कामन और बयाना क्षेत्रों में शूरसेन नामक मामनवादी राजवंश का शासन था। श्रुसेन-राजवंश कला और स्थापत्य के महान् सरक्षक थे। शरसेनों के उदारतापूर्ण शासन के अंतर्गत ब्राह्मण और जैन धर्म दोनों ही समृद्ध हुए। प्राचीनकाल से ये क्षेत्र गरसेन नाम से प्रसिद्ध थे। प्रत्यक्षतः उक्त राजवंश का नामकरण भी क्षेत्र के नाम पर ही किया गया था। कामन की चौंसठ-खंभा नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मसजिद में प्रारंभिक मध्यकाल की अनेक बाह्मण और कुछ जैनधर्मी मूर्तियाँ देखी जा सकती है। कामन जैन धर्म के काम्यक-गच्छ का केन्द्र था। इस गच्छ के विष्णसूरि तथा महेश्वरसूरि नामक जैन गुरुग्नों का उल्लेख १०८३ ई० के बयाना के शिलालेख में किया गया है। लक्ष्मीनिवास के शासनकाल, १०३२ ई० में, जिसका परि-चयन शरसेन राज्याध्यक्ष लक्ष्मण से किया जा सकता है, जैन विद्वान दुर्गादेव ने कूम्भनगर अथवा कामन नामक स्थान पर शान्तिनाथ के मदिर में ऋष्ट-सम्ब्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी।<sup>2</sup> कर्दम नामक एक अन्य शरसेनवंशीय शासक का नाम उल्लेखनीय है, जिसे अभयदेवसरि ने जैन धर्म में दीक्षित किया था और उसका नामकरण घनेश्वर-सरि किया था। बताया जाता है कि उसने राज-गच्छ की स्थापना की थी। कामन के समान ही, प्राचीनकाल से शान्तिपुर अथवा श्रीपथ नाम से विक्यान, बयाना भी जैन धर्म का एक शक्तिशाली गढ़ था। इस स्थान से ६६४ ई० की एक अभिलेखांकित जैन प्रतिमा प्राप्त हुई है. जिसमें उल्लेख है कि बागड-संघ के शरसेन की प्रेरणा से यह प्रतिमा प्रस्थापित की गयी थी। 3 बयाना में उखा-मसजिद के नाम से प्रसिद्ध चौदहवी शती की एक मसजिद तथा पाँच ग्रन्य मसजिदो का निर्माण, पूर्व मध्यकाल तथा परवर्ती अविध के अनेक हिन्दू तथा जैन मंदिरों को विध्वंस करके प्राप्त की गयी सामग्री द्वारा किया गया था, जैसा कि पुनः उपयोग में लाये गये प्राचीन उत्कीर्ण स्तभों तथा अन्य स्थापत्य-घटकों से प्रमाणित होता है। पिलानी का निकटवर्ती नरहद (प्राचीन नरभट) भी जरसेन राज्य के कला-प्रदेश के अंतर्गत था; यह तथ्य इस स्थान पर पायी गयी उच्च कलात्मकता मे युक्त नौबीं शताब्दी की चार कायोत्सर्ग तीर्थं कर-प्रतिमान्नों 4 से प्रमाणित होता है। इनमें से दो प्रतिमाएँ नेमिनाथ की है और एक-एक सुमतिनाथ तथा शान्तिनाथ की।

इण्डियन ऐण्डीक्बेरी. 14; 1885; 8 तथा परवर्ती.

<sup>2</sup> जैन (के मी) . ऐंस्वेण्ट तिटीज एण्ड टाउन्स प्रांफ राजस्थान. 1972 . दिल्ली . प् 150.

<sup>3</sup> वही, प् 153.

<sup>4</sup> वार्मी (दशरव). **धर्ली जीहान बाइनेस्टीज.** 1959. दिल्ली. पृ 228 के सामने का चित्र. / **इण्डियन धार्क्**यों-सांबी: ए रिक्यू, 1956-57. 1957. नई दिल्ली. पृ 83.

ब्रम्माव 14 ] उत्तर भारत

नीलकंठ स्रयवा राजौरगढ़ (या गढ़), जो पाध्वनाथ की विशाल प्रतिमा के झाधार पर पारनगर भी कहलाता है, जूरसेन क्षेत्र के पश्चिम की ओर स्थित मत्स्यदेश का एक प्राचीन नगर है। यह नगर जैन तथा ब्राह्मण (मुख्यत: शैव) धर्मों के पूर्व-मध्यकाल तथा मध्यकाल की मूर्तियों तथा मंदिरों का सुप्रसिद्ध केन्द्र है। सावट नरेश के राज्यकाल ६२२ ई० के एक झिमलेल में राज्यपुर में शास्तिनाथ-मिदर के निर्माण और उसमें मुख्य प्रतिमा की स्थानना का उल्लेख किया गया है। यह स्थान पार्थ-नाथ की विशाल (४:६५ मीटर ऊँची) प्रतिमा, जिसे स्थानीय कोग नौगजा कहते हैं, तथा तीन प्रस्य विशाल तीर्थकर-प्रतिमाओं (चित्र ७६, ७७ क तथा ७७ ल) एवं हाल के झनुसंधान से प्राप्त लगभग दसवी धनाव्दी के जैन मंदिरों के स्रवदोधों के लिए मुप्तिद्ध है।

वाराणसी में भी लगभग छठी और सातवी शताब्दियों की उत्कृष्ट कोटि की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें म्रिजितनाथ की एक प्रतिमा भी सम्मितित है जो धव लखनऊ के सम्रहालय में सुरक्षित है। नगभग नौवीं शताब्दी की एक भन्य सर्वतीभग्न प्रतिमा सरायाश्वर, जिला एटा से प्राप्त हुई है, जिसमें चार तीर्थंकर कायोसगं-मृदा में श्रंकित हैं। इस प्रतिमा से उत्तर गुप्त-काल में मध्यदेश में विकस्तिन हुई उत्तर गप्तकालीन कला की जीवतता का प्रमाण मिलना है।

कृष्णदेव

ग्रथमी मृति-संपदा के लिए समृद्ध सथुरा के पुरानत्त्व संग्रहालय में श्रीधकाशतः सथुरा क्षेत्र ग्रथमीत् जीन और ब्राह्मण धर्मानुयायियों के लिए पवित्र ज्ञजभूमि में निर्मिन प्रतिमाएं संगृहीत है। सथुरा के संगृहालय में छठी से दसवी शताब्दियों की नीर्थंकरों, शासन-देवियों तथा गीण देवताक्रों की महत्त्वपूर्ण जैन प्रतिमाएं सग्रहीत है। पद्मासन-मुद्रा में पादवंताथ की शिल्पालित प्रतिमा जिसे प्रतिहारकाल का कहा जा सकता है, कला के इतिहास की दृष्टि ने एक महत्त्वपूर्ण कृति है। ध्यान-मान नीर्थंकर परपरागत सिहासन प्रधारित सर्प-कुण्डलियों पत्र त्यानमान है। उनके ऊपर सान नाप्फणों की छत्रछाया है भीर प्रपन शीर्ष पर एक-एक नापफण धारण किये हुए उनके शासनदेवना धरणेन्द्र और पद्मावती विराजमान है। शीर्ष की और, परंपरागत कल्पना के अनुसार, मेघों का प्रतिनिधित्व करनेवाले उड़ते हुए विद्याधरों को दिलाया गया है। मुत्राकृति यद्यपि लिखत रूप में है, फिर भी उसे देखकर गुप्त-परंपरा का स्मरण हो आना है। तीर्थंकर की एक दूसरी पद्मासन-प्रतिमा, जिसमें प्रधिक विकसित कला के गुण पाये जाते है, किविन परवर्ती काल की प्रतीत होती

<sup>1</sup> इण्डियन मार्क्यॉमॉजी--ए रिज्यू, 1961-62. 1962. नई दिल्ली. पृ 85.

<sup>2</sup> महाबीर जैन विश्वालय गोल्डन खुबिली बॉल्युम- लण्ड 1. 1968- वस्वर्ड प् 143-55. चित्र 10-11.

<sup>3</sup> वही, पृ 217 के सामने का चित्र 4.

है। तीर्थकर-मूर्ति सिहासन पर स्थापित कमलपुष्प पर विराजमान है। सध्यदेश के कुछ झनुगामी देवताझों को भी कमलपुष्पों पर अंकित किया गया है। तीर्थंकरों के पार्श्वभागों में स्थित गौण देव-ताझों को पीच पंक्तियों में अंकित किया गया है। सबसे निचली पंक्ति में यक्ष और यक्षी तथा उनके ऊपर की पिक्तयों में प्रभामण्डलयुक्त चमरधारी अंकित है। ऊपर की तीन पिक्तयों में संभवतः उच्चतर अंत्रों के देवों का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिनमें विद्याधर भी सम्मित्तत है। पादपीठ के मध्यभाग में अर्म-चक्त तथा हरिण-प्रतीक अंकित है। जैसा करटाचार्य का मुक्ताव है!, हरिण-चिल्ल से यक्त इस प्रतिमा को शान्तिनाथ का माना जा सकता है।

देवी-प्रतिमाध्यों में, ध्रपने बाहन गरुड़ पर स्थापित कमलपुष्प पर खड़ी हुई दस भुजाध्यों बाली चर्कस्वरी की मूर्ति उल्लेखनीय है (चित्र ७६)। उसके दोनों पास्वों पर दो सेविकाएं धौर बिद्याघर उत्कीर्ण किये गये हैं। यह मूर्ति प्रखर से प्राप्त हुई है।

दनमें सर्वाधिक उत्कृष्ट और जटिल, दसवीं शताब्दी की प्रविका की मूर्ति है, जिसमें वह प्रप्ते परिवार-देवताओं सहित प्रकित की गयी है। मूर्ति के शीपेभाग में पदमासनस्य तीर्थकर-प्रतिमा की रचना की गयी है। देवी अधंपर्यक-मुद्रा में विराजमान हैं और अपनी गोद में एक शिशु को बेठाये कुई है, दूसरा सिशु उनके दाहिने घुटने को स्पर्श करना हुआ उनके सन्तिकट खड़ा है। नीचे उनका वाहन सिह प्रक्रित है। उनके दोनों पास्वौं पर चमरक्षारी, गणेश तथा कुकेर प्रविक्तित है। उनके दोनों पास्वौं पर चमरक्षारी, गणेश तथा कुकेर प्रविक्तित है, क्योंकि अनु-श्रृति के अनुसार वे तीनों एक ही परिवार के है। उसके प्रतिरिक्त इन तीनों को, तीर्थकर, वलभद्र और वागुदेव के रूप में त्रे में प्रकृती हुई मुद्रा में चार देव प्राकृतियों को भी दिखाया गया है। उसरी भाग में उड़ती हुई मुद्रा में चार देव प्राकृतियों को भी दिखाया गया है। उसरी भाग में आप सामित्र है किस में प्रमुत्त किया गया है। उसरी भाग में उड़ती हुई सुद्रा में चार देव प्राकृतियों में भी दिखाया गया है। उसरी माम में अन्त स्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें जीन तथा बाह्याण अमी की पीराणिक घररणाओं के सफल समन्वय की अभिव्यक्ति की गयी है है जिसमें जीन तथा बाह्याण अमी की पीराणिक घररणाओं के सफल समन्वय की अभिव्यक्ति की गयी है है जिसमें जीन तथा बाह्याण अमी की पीराणिक घररणाओं के सफल समन्वय की अभिव्यक्ति की गती है है जिसमें जीन तथा बाह्याण अमी की पीराणिक घररणाओं के सफल समन्वय की अभिव्यक्ति की गती है

लखनक के राज्य संग्रहालय में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों की मूर्तियों का प्रतिनिधि संग्रह विद्यमान है। उत्तर गुप्त-काल श्रीर पूर्व मध्यकाल की श्रनेक जैन प्रतिमाएँ इस सग्रहालय में सुरक्षित हैं किन्तु उनमें से कुछ ही महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। वीर्थकरों की प्रतिमान्नों में सुविधिनाय की एक दुर्लभ प्रतिमा है जिसकी पहचान उसके पादगीठ पर श्रीकृत मत्स्य-चिह्न से होती है। पद्मा सन-मुद्रा में तीर्थकर मुविधिनाथ श्रीकित है। उनके नीचे यक्ष तथा यक्षी की लघु प्रतिमाएँ है श्रीर पादवें में चमरधारी तथा शीर्ष पर तीन छत्रों के दोनों श्रोर विद्यापर युगल श्रवस्थित है। छत्रों के कपर स्थित नगाड़ा देवदुन्दुधि का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिमा(चित्र ८०क) श्रावस्ती से प्राप्त हर्द थी।

<sup>1</sup> भट्टाचार्य (बी सी). जैन ग्राइकॉनॉग्राफी. 1939. लाहौर. पू 73 तथा चित्र 4.

ब्रम्याय 14 ] उत्तर भारत

एक घ्रौर मूल्यवान निर्मिति के खण्डित भाग पर, जो संभवतः मूल रूप से मथुरा के किसी तोरण-सरदल का भाग था, एक देवकुलिका उत्कीणं है। उसके भीतर एक तीर्थकर-प्रतिमा तथा एक पादवें में मकर (चित्र ८० ख) उत्कीणें है।

देवकुलिका का शिखर यद्यपि स्थूल रूप में निर्मित है, उसकी ब्राक्वित भूमियों में विभक्त त्रि-रथ तथा शुकनास से युक्त है, जिसमें त्रिकृट तोरण द्रष्टव्य है।

लखनऊ संग्रहालय में प्रतीहारकाल की अन्य महत्त्वपूर्ण जैन मूर्तियों में कायोत्सर्ग-मुद्रा में तीर्यकरों की प्रतिमाएँ, श्रावस्ती से प्राप्त पाश्वेनाथ की प्रतिमा झौर झागरा के निकट वटेश्वर से प्राप्त कुछ प्रतिमाएँ हैं, जिनमें सर्वतोश्रद्धिका प्रतिमाएँ भी सम्मिलित है।

इलाहाबाद सम्रहालय में उत्तर भारत की जैन प्रतिमाम्रों की सक्या बहुत प्रधिक नहीं है। वहां सुरक्षित प्रतिमाम्रों में से प्रधिकांग्र कौशांवी से प्राप्त हुई हैं। पूर्व-मध्यकालीन जैन मूर्ति-कला का एक रोजक उदाहरण हैं — जैन परिरक्षक युगल जो म्राठवीं शताब्दी के लगभग का है और इलाहाबाद जिले के लच्छांगर नामक स्थान से प्राप्त हुम्मा है। बलुए शिलापट पर उल्कीण इस मूर्ति में म्रागोक वृक्ष के नीच प्रधंपर्यकासन में विराजमान देव-दिवयों को दाया गया है। म्रशोक वृक्ष के मध्य में तने के ठीक ऊपर एक छोटी-सी नीर्थकर-प्रतिमा है। दोने देवताम्रो के दाहिन हाथ म्रभयम्मुद्रा में है। उनके शरीरों पर सामान्य प्रयोग के म्राभूषण है और निचले भाग में धारीदार धोती है। एक देवी, जिसने यज्ञोपवीत भी धारण किया हुमा है, प्रपत्ती गोद में एक शिशु को लिये हुए है। म्राधारपट्ट के ऊपर छह प्रतिमाएँ उल्कीण की गयी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूर्ति, जिसपर गुप्त-कला-परपरा का प्रभाव है, पांचिका तथा हारिती बौद्ध प्रतिमाओं के आदर्श पर प्रतिका्पित की गयी है। अन्य प्रतिमाओं में नीयंकरो तथा सर्वतोधिद्यका प्रतिमाओं के आदर्श पर प्रतिका्पित की गयी है। सर्वोद्धण्ट तीयंकर-सूर्ति वह है जिससे बद्धप्रभ को पारपरिक सिहासन पर अवस्थित कमलपुण पर आसीन दिलाया गया है। तीयंकर के निम्त, मध्य तथा उपरी भागों पर कमका यहां, यही तथा भवतजन व्यवस्थित हैं। कमलपुत्रों तथा कुटिल-पत्रावली से सज्जित दोनों पादवाँ पर मेघों की विरुद्ध दिशा में उड़ते हुए लवे आकार के चमर-धारियों और विशायरों को दशीया गया है। इस पूर्ति का किरणोहीण्त वृत्त गुप्त-काल के अवकृत प्रभामण्डल का स्मरण दिलाता है। एक और आसनस्थ तीयंकर-प्रतिमा शांतिनाथ की हो सकती है। क्योंकि उसके पादपीठ पर परपरामत बौद्ध धर्म-प्रतीक चक के दोनों ओर हरिण अंकित है। पादपीय पर उत्कीणं अनुचरों की आकृतियों में चमरचारी, हाथी-सवार और उड़ते हुए विशायरों की मृतियां हैं। ऐसा प्रतित होता है कि तीसरी तीर्यंकर पूर्ति पद्मासन-पुदा में मुनिसुवत की है। तीर्यंकर-प्रतिसा

के ठीक नीचे एक श्रद्धावनन महिला की मूर्ति उत्कीण है। शैली के स्राधार पर इन सभी प्रतिमास्रों का काल-निर्धारण नीवी शताब्दी के लगभग किया जा सकता है। सर्वतोभद्रिका तथा स्रन्य तीर्थंकर-प्रतिमास्रों का काल-निर्धारण दसवी शताब्दी किया गया है। सर्वतोभद्रिका प्रतिमा में तीर्थंकरों को कायोत्सर्ग-मुद्रा में श्रक्ति किया गया है।

मुनीशचन्त्र जोशी

मुनियुवत की ग्रन्थ प्रतिमाधों के नीचे श्रद्धावनत महिला की प्रतिमा के सदर्भ मे द्रष्टव्य : मित्रा (देवला). ग्राटकॉनॉग्राफिक नोटल, जन्मेल ग्रांफ वि एशियाटिक कोलायटी, 1: 1958: 38-39.

<sup>2</sup> जलाहाबाद संग्रहालय की प्रतिमाधों के बिस्तृत बिबरएों के लिए इस्टब्य : प्रमोदबंद स्टोन स्कल्पबर इन वि इलाहाबाद स्प्रतिग्रम, 1971 (?), पुता.

## ग्रध्याय 15

# पूर्व भारत

## पश्चिम बंगाल

बगाल में जैन धर्म पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धौर बाह्यण धर्मों के साथ ही साथ प्रचलित रहा। पृण्डवर्धन (उत्तर बंगाल) धौर समतट (दक्षिण बांग्लादेश) के सदर्भ में चीनी यात्री ह्वं नसांग ने लिखा है कि इन दोनों क्षेत्रों में दिगबरों (निर्धयों) की बड़ी संख्या थी, यद्यपि बहुत से बौद्ध सधाराम धौर देव-मंदिर भी थं।' जैन धर्म की लोकप्रियता यद्यपि बंगाल में ह्वं नसांग के समयोगरांत भी रही, किन्तु उसके पश्चात् प्राटवी शती में जैन गतिविधियों के संकेत न तो साहित्यिक श्रोतों से मिलते है श्रीर न पुरातात्तिक श्रोतों से। इससे कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवल समर्थक पालवश के उदय के साथ सातवी धती के मनंतर बंगाल में जैन धर्म का ह्वास होने लगा। यह कल्पना इस तथ्य की दृष्टि से उचित नहीं कि नौवीं धौर दसवीं शताब्दियों में बगाल के विभिन्न भागों में म्रोनक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ धौर पापाण तथा कांस्य की झनेक मूर्तियाँ गढ़ी गयीं, जबिक बौद्ध धर्म इस प्रदेश पर छाया हुआ धौर पापाण तथा कांस्य की झनेक मूर्तियाँ गढ़ी गयीं, जबिक बौद्ध धर्म इस प्रदेश पर छाया हुआ था।

नौबीं से ग्यारहवी शताब्दियों तक जैन कला पूर्वी भारत में उतनी ही उत्कृष्ट धीर विविधतापूर्ण रही जितनी बौढ भीर ब्राह्मण कलाएँ। मूर्तिकला के क्षेत्र में, दीनाजपुर जिले में सुरोहोर से प्राप्त भीर ग्रैलीगत विशेषताभ्रों के कारण दसवीं शती की मानी जानेवाली ऋषभनाथ की पद्मासन-प्रतिमा का स्थान श्रीढ़ितीय है। इसमें गुप्त-कला की गरिमा भीर सीम्यता विद्यमान है (चित्र ०१ क) जे० एन० बनर्जी ने इस प्रतिमा का उल्लेख इस प्रकार किया है:

'एक लघु मंदिर के झाकार में श्रंकिन इस प्रतिमा में मूलनायक के रूप में तीर्थंकर झपने लांछन (बृषभ) से श्रंकित पादपीठ पर बद्ध-पद्मासन में हायों को घ्यान-मुद्रा में स्थापित करके विराजमान हैं। शेष तैईस तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी अपने-अपने लांछनों से चिह्नित और

मजूमदार (रमेशनन्द्र), जैनिज्य इन ऐट्सेण्ट बगाल, सहाबीर जैन विश्वालय गोरखन खुबिली बॉस्यूम, 1968, बस्बई, पु 136-37. / बील (ग्म), बुद्धिस्ट रिकार्ड स स्रोंफ व बेस्टर्नबर्स्ड, 2, 1884, लंबन,

मूलनायक की-सी मुद्रा में लघुतर मंदिरों में श्रंकित है। इनमें से सात-सात की एक-एक पिकत मूलनायक प्रतिमा के दोनों थोर है और ऊपर नौ मूर्तियाँ तीन-तीन मूर्तियों की तीन समानांतर पिक्तयों में श्रक्ति हैं। इन तीन पिक्तयों को थोड़ा आगे की ओर प्रक्षिप्त रूप में प्रक्रित किया गया है ताकि वे मूलनायक प्रतिमा के लिए एक प्रकार से छत्र का-सा रूप दे सके। इसके दोनों थोर चमरधारी श्रनुचर सौम्य मुद्रा में खड़े हैं और उनके जटामुकुट के समानांतर मालाधारी विद्याधर ग्रुगल मेघों के परंपरागत मूर्तन के मध्य उड़ते हुए दिखाये गये है। कदाचित ग्रारंभिक पालयुग की इस प्रतिमा की संपूर्ण निर्मित सूदम कौशल श्रीर सुर्घि-पूर्ण सरस्ता से की गयी है।

श्रीर भी बहुत-सी उरकुष्ट जैन मूर्तियाँ बांग्नादेश के उत्तरी भाग में बनी। इनमें वे मूर्तियां भी सम्मितित हैं जिनमें कत्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए दम्पित को दर्शाया गया है, जिनकी गोद में बालक है श्रीर उनके ऊपर कत्पवृक्ष की शाखाएं फैली हुई है, 12 यह जैन परपरा के श्रंतगंत एक शासन-थस युगत है, श्रीर प्रजनन-स्वरूप का प्रतीक है, उसी प्रकार जैसे बौढ धर्म की महायान शाखा के कुबेर श्रीर हारीति। ऋषभनाथ की एक मूर्ति (दसवीं शती) भी इसी क्षेत्र की है जो अब कलकत्ता विद्वविद्यालय के शाखानीय सम्रहालय में है। उसे एस० के० सरस्वती ने राजशाही जिले के मण्डील से प्रान्त किया था।

नेमिनाथ की यक्षी अंबिका<sup>3</sup> की एक उत्कृष्ट कास्य मूर्ति, २४ परगना जिले के नलगोड़ा से प्राप्त हुई थी। धनुपाकार फैले वृक्ष के नीचे अपनी देह में श्राक्ष्यंक श्राकुचन दिये श्रीर कटि पर बालक को हाथ से भामे हुए देवी एक कमलपुष्प पर लड़ी है। बाये हाथ में कोई पुष्य है। उसकी दायों ओ एक नग्न बालक खड़ा है। वृक्ष के नीचे अविका का चिह्न सिह अंकित है ग्रैली के आधार पर उह मूर्ति (चित्र =१ ल) भी दसवीं शती की मानी जा सकती है। तेईस अपनी पार्थकां के साथ कायोत्सर्गे-मुद्रा में अंकित तीर्थंकर पार्थनाथ की य्यारहवीं शती की काग्लावेनिया से प्राप्त मूर्ति से प्रमाणत होता है कि मध्यकाल में इस क्षेत्र में जैन धर्म बहुत लोकप्रिय था। <sup>4</sup>

जैन मूर्तियाँ परिचम बगाल के ग्रीर भी कई जिलों में विपुल संख्या में उपलब्ध हैं। बर्दवान के उजनी में ग्यारहवीं शती की शान्तिनाथ की एक दुर्जभ मूर्ति खोज निकाली गयी थीं, जो श्रव

<sup>1</sup> मजूनदार (रमेशवन्द्र), संग. हिस्ट्री ग्रांक संगाल. लण्ड 1. 1942. डाका. प् 464 पर जितेन्द्रनाथ बनर्जी के विचार. [दीनाजपुर (जिला ग्रव दो भागों में विचनत कर दिया गया है, परिचम दीनाजपुर (परिचम संगाल, भारत) भीर पूर्वी दीनाजपुर (बाग्नादेश). यह निश्चित नही किया जा सका कि यह मूर्ति इन दो जिनों में से किस जिले की है—प्रिपरक]

<sup>2</sup> बही, पृ 465.

**<sup>3</sup> वही.** 

<sup>4</sup> वही.

कृत्वाच 15 ] पूर्व भारत

कलकत्ता के बंगीय साहित्य परिषद् संब्रहावय में सुपक्षित है। इस प्रतिमा के पृष्ठभाग पर नक्यह उत्कीर्ण हैं, सीच एक घोर तथा चार दूसरी घोर। पादपीठ पर तीवंकर का लांछन हरिण झंकित है।

जिला बर्दवान के ही सात देउलिया में, कायोरवर्ग-मुद्रा में खड़े बौर खपने-अपने लांछजों के साथ संकित ऋषभदेव, महावीर, पाइवंनाय और चंद्रप्रभ की एक चौमूली तथा ऋषभ, पाइवं भीर महाबीर (?) (जिलके नीचे का भाग टूट गया है) की अलग-अलग मूर्तियाँ मिली हैं जिनपर चारों भोर विभिन्न तीयंकरों की सात लच्च बाइलियां उत्कीण हैं। उसी स्थान से एक प्रदितीय प्रस्तर-पट्ट प्राप्त हुआ है जिसपर वृषभ लांछन सहित ऋषभगाथ और कायोरवर्ग-मुद्रा में तीर्पकरों की सात पिक्तयां उत्कीण है। ऋषभगां छत्त्रपर वृषभ लांछन सहित ऋषभगां और कायोरवर्ग-मुद्रा में विराजमां है। उनके दोनों मार एक-एक चमरखारों है। ऋषभगां छत्त्रपर के नीचे पद्मासन-मुद्रा में विराजमां है। उनके दोनों मार एक-एक चमरखारों में अनुचर है। अपर दुन्दुमियां करताल बजाते हुए हाय दिलाये गये है। पद्मासनासीन ऋषभगांथ के नीचे सात पिक्तयों में तीर्यंकरों की एक सौ अइलालीस मूर्तियां उन्कीण है। जैसा कि पी०सी० दासगुरता का मत है, यह (चित्र पर क) कदाचित् भरदायत तीर्यं का खिल्पांकर है।

इस प्रस्तर-पट्ट की प्राप्ति से इस मान्यता को साधार मिलवा है कि सात देउलिया का मंदिर (चित्र =२ ल) भी मुलतः जैन है।  $^4$ 

सात देउलिया का हैंटों से निर्मित मंदिर उड़ीसा के मंदिरों की रेख-सैली का है। इसका शर्म-गृह सीधा भीर लंबाकार है भीर उसपर वकरेखीय शिकर है। आवलक भीर लामान्य स्तृषिकाएँ भग्न हो चुकी है। सरस्वती जिचते हैं, 'इस मंदिर की ध्यान देने ग्रोम्य एकशाझ विशेषना यह है कि गभ्गृत के लघुकल पर अनेकों उटटे छज्जे निर्मित है जो प्रक्षित कर्पोत का-सा क्षानार बहुण कर देते हैं जिसपर शिक्षर प्रारंग होता है। गर्मगृह सीर शिक्षर के अध्याग सूक्ष्म पहिकासों में विभक्त है, यह एक ऐसी आयोजना है, जो अध्यामागों के रखों और पानों के रूप में विभाजन के एकस्वकल हुई होगी। इसके श्रतिरिक्ता गर्मगृह की भित्तियों सपाट हैं किन्तु शिक्षर पर चैन्य-गवाल और प्रवासत्वालों

<sup>1</sup> वही.

<sup>2</sup> दासगुप्ता (पी सी). ए रेयर जैन झाइकॉन फॉम सात देउलिया. श्रीन कर्नल. 7 ; 1973 ; 130 तथा परवर्ती.

<sup>3</sup> जैन परंपरा के अनुसार ऋषभनाथ के पुत्र भरत ने उस पर्वत पर सर्वप्रथम स्त्रूप और मंदिर बनवाया, जिसपर उनके पिका ने निर्माण प्राप्त किया। मंदिर धीर स्त्रूप बनवाकर भरत ने पर्वत की उपस्थका और प्रधिस्थका के सच्च बाठ स्त्रेपान (अव्यापद) बनवाथो, इससे उस पर्वत का नाम ग्राप्टापर पढ़ गया। यहां भी प्रथम जैन संदिर से परिकल्पमा धेतनिवृद्धि है, औ एक घाठ सोपानवाले पर्वत या घाठ सोपानवाले विष्यु से क्या में प्राप्त या धाठ नोपान वाले स्त्रूप के रूप में स्त्रूप का रूप प्राप्त या धाठ नोपान वाले स्त्रूप के रूप में सी. 1955. बनारस, प 128.

<sup>4</sup> वर्दवान में प्राप्त जैन मृतियों में से ऋषभनाय, नेमिशाय, पाहवेनाय मीर चन्द्रमभ की एक चौमुकी स्रोर आदिनाय की दो मृतियां (लगभय दसवी शती) उल्लेखनीय हैं, जो म्रव कलकता के आधुतीय म्यूजियम म्रांफ इण्डियन सार्ट में संगृहीत हैं।

का वियुत्त स्रतंकरण है। कोण इसलिए तिनक गोल से रखे गये हैं ताकि सामनेवाली पट्टिकाझों की तुलना में वे और भी सुन्दर प्रतीत हों, किन्तु तीक्ष्ण किनारों को फिर भी छोड़ा नहीं गया है। 1

इस युग की जैन मूर्तियां मिदनापुर जिले में भी प्राप्त हुई हैं। उनमें से वाराभूम में मिली पादर्बनाथ को मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। श्रव कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में संगृहीत यह मूर्ति एक नतुर्विश्वतिका है जिसमें चौबीस तीर्थकरों की लघु मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसमें उरक्रप्ट कोटि का कला-कौशल दिलाया गया है। मूर्ति दसवीं-स्यारहवी शताब्दियों की हो सकती है।<sup>2</sup>

पिच्चम यगाल में बाँकुरा जैन कला का सर्वाधिक उर्बर केन्द्र रहा प्रतीत होता है। सामान्य योग-मुद्रा में आसीन और शीर्ष पर सन्त-फणाविल से मण्डित पार्श्वनाथ की बाँकुरा जिले के देवल-भीरा से प्राप्त मूर्ति जैन कला का एक सुदर उदाहरण है और गैली के आधार पर इसे दसवी शती का माना जा सकता है। यह मूर्ति भारतीय संब्रहालय में सुरक्षित है।

देवला मित्रा ने बांकुरा जिले में दसवी-स्यारहवी जताब्दियों के बहुत से अवशियों का अन्वेषण किया है । जिसके झाधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र दिसंबर जैनों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। जिन स्थानों का उन्होंने सर्वेषण किया, उनमें अप्रलिखत प्राप्त सीम्मितन थे: कसासावती और कुमारी के संगम पर अविकानगर; ऑविकानगर के सामने चिटिगरी; अविका नगर के सूर्व में चार किलोमीटर पर यरकोला; अविकानगर के उत्तर-पश्चिम में तीन किलोमीटर पर परेदानाथ, परेतानाथ के सामने चियादा; कंगसावती का तटवर्ती कंदुआ। अविकातमर से प्राप्त जैन स्वयोपों में, प्राप्ताय के सामने चियादा; कंगसावती का तटवर्ती कंदुआ। अविकातभार से प्राप्त जैन स्वयोपों में, प्राप्ताय के सामने चियादा; कंगसावती का तटवर्ती कंदुआ। अविकातभार से प्राप्त जैन स्वयोपों में, प्राप्ताय के सामने चियादा; कंगसावती की तटवर्ती कंद्रभा आहे का मूर्त जल्लेखनीय है। अविका की मामपर उस ग्राम का नामकरण हुआ है। अविका की मूर्त का कर्लाक्त के स्वर्ण कुमा है। अविका की मूर्त का साम कर प्रवासीय है। अविका की स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के साम के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के साम के स्वर्ण के स्वर्ण के साम के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण क्षा की मूर्त (चित्र ६३) का कला-कौशल उत्कट कोटि का है। मनोहर मूख्सुद्वा और जटा-मूक्टबुकत यह मूर्ति कायोत्सर्ग-आसन में ग्रुगल पहुडियांवाल कमल पर खडी है, जिसके नीचे वृपभ चिह्न प्रकृत है। अन्य मूर्तियों के सद्वर, इसके भी दोनों और एक-एक अनुवर है और उसके

<sup>1</sup> मजूनदार, पूर्वोक्त, 1942, पू 500-01 में सरस्वती के विचार [ब्हंबान विश्वविद्यालय में संग्रहालय फ्रीर कला-बीचि के संग्रहाभ्यक्ष श्री खेलस्त्रमाथ सामन्त से हमें इस मिदर की पुत्त. सूचना प्राप्त हुई है, उन्होंने सात देवित्या में 1957 में उनके द्वारा सोजी गयी मृतियों के कुछ विच भी भेजे, जिनमें से कुछ यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं—सपादक]

<sup>2</sup> बनर्जी, पूर्वोक्त, पू 465.

<sup>3</sup> बही, पृ 464.

<sup>4</sup> जनंत घाँफ दि एक्षिप्राहिक सोसाइटी (लेटसं). 24 ; 1958 ; 131-34.

**ब**न्धाय 15 ] पूर्व भारत

मस्तक पर बहुपर्णी छत्र है जिसके दोनों श्रोर एक मालाधारी युगल उड़ता दिखाया गया है। छत्र के उपर दो हस्तमुगल संगीतवाद्य बजाते हुए अंकित है। सूर्ति के पीछे शिलापट्ट पर वारह-वारह की पंक्तियों में चीबीस तीर्थकर कायोत्सर्ग-मुद्रा में उत्कीर्ण किये गये है। इस मंदिर (चित्र ८३ ख) के विषय में मित्रा ने लिखा है:

'उड़ीसा के मदिरों की भांति उसकी बाढ़ के कई शाग है—पाभाग, जंघा श्रीर वरण्ड। एक सकीर्ण मंच (उपान) पर निर्मित पाभाग के सबसे नीचे के बार गोटों खुरा, कुभ, खुरा श्रीर उलटे खुरा में से श्रत के दो थोड़े-थोड़े अंतर पर बताये गोदें है श्रीर. उतपर हृदयाकार कला-प्रतीक श्रकित है। जंघा के उत्तर-परिचम और दक्षिण भागों में छह भित्ति-स्तंभ निर्मित किये गये है। इतमें से तीन मध्यवनीं प्रक्षेप के एक श्रीर है तथा तीत दूसरी और। श्रतिम भित्ति-स्तभ में एक देव-कुतिका है, जो पादवे देवताथों के लिए बनायी गयी थी। (वे श्रव उसमें नहीं है)। श्रीपंभाग के दो गोटों — खुरा और उल्टे खुरा — के श्रोतेशिकत भित्त-स्तभों का गोप भाग सगट है। वरण्ड एक प्रक्षित्त गोटा है, जिसके ऊपर बाड़ और शिलर को पृथक् करनेवाल का सगत पर गोटों की एक ऐसी श्रवला निर्मत है जो मर्बिट, के शिलर का रूप के तीती है। उनमें से श्रव पाद ही गोटे शेष है।

'मध्यवर्ती प्रक्षेत का मुखभाग (पूर्वी) शेष भागें से अधिक मोटा है ग्री. उसी में प्रवेदा-ढ़ार है। द्वार के ऊपर पांच अप्रकट धरन है, जिनके ऊपर एक सरदल है, जो मध्यवर्ती प्रक्षेप की पूरी चौड़ाई तक फैला हुमा है।

'मदिर की रूपरेखा त्रि-रथ शैली में है। इसका अन्त भाग ४' २" (१'४० वर्ग मीटर) वर्गाकार है। भित्तियों की मोटाई २' १" (६३ से० मी०) है, जिससे कि बहिश्रांत अस्व-भाग की प्रदेशा डिग्रुणित हो गये हैं। मदिर के अन्तःभाग में दो जिला-पट्टों से निर्मित गर्भ-मुद (गर्भगृह का निम्नतम वितान) के भीतर की श्रोर बढ़ती हुई घरने है। गर्भ-मुद के ऊपर कस में कस एक कोठरी और थी, जिसमें प्रवेश के लिए डार के सरदल पर सकीण प्रतेशमार्ग वनावा गया है।

इस ग्राम में उपर्युक्त श्रवशेषों के श्रांतिरिक्त, इसी युग की कुछ श्रीर लण्डित जैन मूर्तियाँ हैं।

श्रविकानगर के सामने चिटिगार में कुछ जैन श्रवशेष है, जिनमें कायोत्सर्ग-सूद्रा में खड़े नीर्थकर की एक मूर्ति भी है। इसके पादपीठ पर श्रीकिन लांछन हरिण-जैसा प्रतीन होता है, श्रतण्य यह नीर्थकर शान्तिनाथ की प्रतिमा हो सकती है।

श्रविकानगर के पूर्व में लगभग ४ किलोमीटर दूर स्थित वरकोला जैन घमं का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जैसा कि इस स्थान पर विद्यमान अवशेषों से विदित होता है। इस स्थान से प्राप्त उल्लेखनीय भ्रवतेषों में अपनी सामान्य विशेषताओं से युक्त एक श्रविका की मूर्ति है, जिसमें नीचे लटकते हुए उसके बायें हाथ को पकड़े एक बालक और कायोत्सर्ग-मुद्रा में दो तीर्थंकर-मूर्तियों भी है जिनके लांखन स्वय सम्पष्ट हो गये हैं। नवापि उनमें से एक या नो मुलिधनाथ की हो सकनी है या स्विज्ञताथ की। सामाय्यत- चतुमूंल या चीमूल कहे जानेवाल दो लच्च मंदिर भी यहाँ देखे गये थे। उनमें से जो स्विक्त मुरिधान वच गया है, उसके चारों और विपर्णी नोरणाकृतियों के भीनर एक-एक कायोत्सर्ग तीर्थकर- मूर्ति उन्होंगे है, उनमें से लांखनों द्वारा पहचाने गये तीन तीर्थंकर है — ऋष्यभाग्य, जनप्रभ और धारिननाथ, किन्तु चीथे का लांखन स्पष्ट नहीं रह गया है। जैसा कि मित्रा का विचार है, ये एक ही पाषाण में बने मंदिर इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि इनसे उत्तर भारत की रेख-गैली के मंदिरों के स्थापन्य-सबधी आकार और लक्षणों का परिज्ञान होता है, जिनमें लंबाकार बाड करपेखा में पामाग के लिए निर्मित दो गोटों के साथ एक जिन्दस्त नवाल कमका संकीर्ण होते जोवेवाल खुराकार गोटों की पत्तिम से बन जानेवाला पच-पग खिलर होना है भीर एक प्रेरी उत्तुग बेलनाकार प्रीवा होती है, जिसपर एक अनुपातहीन प्रामनक होता है। आमलक के अपर स्तुपाकार खिला होता है।

श्रीविकानगर से उत्तर-पश्चिम में तीन किलोमीटर दूर स्थिन परेशनाथ नामक ग्राम में पार्वनाथ का (जिनके नाम पर इस ग्राम का नामकरण हुआ) मिरिर था, जिसकी श्रव केवल चौकी ही गेप बची है। मुषड़ और सौम्य शिल्पाकनयुक्त पार्श्वनाथ की मूर्ति श्रव लण्ड-लण्ड हो गयी है। परेशनाथ के पास चियादा में भी कुछ तीर्थकर-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

श्रविकानगर के उत्तर में ११ किलोमीटर दूर स्थित केंदुया एक समय जैन कला और धर्म का उन्तिनित्तील केन्द्र रहा, जहाँ श्रव एक जैन प्रतिष्ठान के भग्नावशेष ही विद्यमान है। यह सपूर्ण क्षेत्र पाषाण निर्मित एक मदिर के वास्तुखण्डों से भरा पड़ा है। यह मदिर कदाचित् पार्खनाय का था, क्योंकि उसके पास उनकी एक सुदर मूर्ति पड़ी है, जिसका ऊपर का भाग टूट गया है।

पिश्चम बगाल और बिहार के सीमावर्ती जिलों, विशेषतः धनवाद और पुरुलिया के कई स्थानों पर जैन मदिर मिले हैं, जिनमें से बहुत से धन मग्न हो चुके हैं। इनमें से ये स्थान विशेष कृप से उल्लेखनीय हैं: चारा, संका, सेनेरा, बीरम, बलरामपुर, पलमा, अरसा, देवली, पाक-बीरा, लाठोंडूँगरी और हुस्मी। दामोदर, कंगसावती और मुवर्णरेखा नदियों की घाटियों में जैन धर्म का व्यापक विकास हुआ। वहाँ तीर्षकरों और आसन-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ तो मिली ही हैं, अनेक जैन मिरिरों के अवशेष भी विद्यान हैं।

पुरुत्तिया जिले के देवली ग्राम में एक पंचायतन मंदिर-समूह या (चित्र ८६ क) । इस क्षेत्र से प्ररत्नाय की एक पूर्णाकार सूर्ति प्राप्त हुई थी । देवली के समीप ही जोरापुकुर नामक स्थान में भी अनेक जैन सूर्तियो प्राप्त हुई थीं ।

<sup>1</sup> वाब छोटेसाल जैन स्मृति बंध. 1967. कलकत्ता. प् 150 तथा परवर्ती पच्ठों में एस सी मलर्जी के विचार.

उसी जिले में, जैन मटिरों ग्रीर मूर्तियों की दिष्ट से पाकबीरा सभी स्थानों से ग्राधिक समद्ध रहा है। यहाँ प्राप्त मृतियाँ अब एक छतरी में रखी हूँ। इनमें महावीर, पार्श्वनाथ, कृत्युनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ और ऋषभनाथ की मृतियां सम्मिलित हु और अधिकतर दसवीं-ग्यारहवी शताब्दियों की है, किन्तू महाबीर की एक मूर्ति पर नौवी शर्ता का छोटा-साग्रभिलेख है। पाकवीरा से प्राप्त ग्रभि-लेखांकित मृतियों में एक जातिनाथ (चित्र ८४ क) की है, जो पुरालिपि-विज्ञान के ग्राधार पर ग्यारहवीं शती की मानी जा सकती है। कायोत्सर्ग-मद्रा में तीर्थंकर-यगल पखडियोवाले कमल पर खडे है, जो सप्तरथ पादपीठ पर बना है. जिसके चारों और ऊपर नीचे के किनारे शिल्पांकित है। लांछन हरिण पादपीठ के मध्य में श्रांकत है। दे ने इस मृति का विवरण लिखा है: इसके पादपीठ पर उत्कीर्ण लघ आकृतियों में से एक की उन्होंने शिशकों का अधिष्ठाता देव मेषमेख नैगमेपी और चार को अप्रजलि-मदा में ग्रामीन नारी-ग्राकृतियां माना है। दे लिखते हैं कि पादपीठ के नीचे वायी ग्रोर कलका और दायों स्रोप शिवलिंग का संकत है। एक जैन मृति के पादपीठ पर प्रतीक के रूप में लिग का अकन एक विशेष बात है। भाग ही, यगल-पर्वाडयोवाने कमल पर कायोत्मर्ग-मद्रा में ऋषभ-नाथ की मूर्ति एक उन्क्राप्ट कलाकृति है। उदात्त मन्वाकृति महित शरीर का समचत्रस सम्थान, कुझलना में ग्रंथा गया जटाजट छ।र छन्य विशेषनाएँ इस मूर्ति की भव्यता में विद्ध करते हैं। इसी कबालता से दोनो आरे एक-एक चमरधारी अनुचर का अंकन है। जैसा कि प्राय. देखा जाता है, इस मृति के पिछले शिलापट के शार्पभाग पर भी चौबीस तीर्थकर-मृतियाँ, दोनों स्रोर बारह-बारह की पक्ति में, उत्कीर्ण की गयी ह. साथ में उड़ते हुए गधर्व और दुर्द्धभ या करताल बजाते हुए हाथ दिखाये गये हैं। अनुचर आकृतियों के आभूषणों और शारीरिक सौष्ठव की सयोजना में कलाकार की उस उत्कर्ट कोटि की प्रतिभा का परिचय मिलता है जिसके द्वारा वह इन आकृतियों के माध्यम मे मिनशास्त्रीय विधानों और मौदयंशास्त्रीय व्याबहारिकता की संगति विठा मका । कलाकार की सिद्ध-हस्तता पार्श्वनाथ के मृत्यंकन में भी देखी जा सकती है (चित्र ८४ ख) जिसका अब केवल नीचे का भाग ही शेष बचा है, और जो नांबी-दसवी बनाव्दियों की कृति है। चमरधारियों तथा एक-दूसरे के पच्छ भागों को परस्पर गांधन किये दो. नागिने मर्तन की उस परम उत्कृष्टता की द्योतक है, जो कोई कलाकार तीर्थंकर-मृतियो के ग्रकन में गृप्त-कला की गरिमा के प्रतिबिम्बन द्वारा प्रस्तूत कर सकता था। पाकबीरा से प्राप्त अन्य उल्लेखनीय प्रावद्यों में दसवी और स्थारहवी शताब्दियों की ऋषभ-नाथ की अनेक मिनयों के अनिरियन एक खड़ी अंबिका की और एक यक्ष की मुनियाँ तथा एक शांति-नाथ की मृति के नीचे का लिख्त भाग सम्मिलित है।

पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों मे भी पूर्व मध्यकाल की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है।

## उड़ोसा

उड़ीमा में यद्यपि पूर्वकाल के अनि पुरावबोप कम है, आरंभिक मध्यकाल के अवशेष बहुत बड़ी संस्या में उपलब्ध हुए हैं। विवाराधीन अवधि में इस धर्म की लोकप्रियता के संदर्भ में ह्वे नसांग

<sup>1</sup> **जैन जर्नस**. 5, 1; 1970: 24-25 में सुबीन है.

का विवरण उद्धृत किया जा सकता है: 'नास्तिकों में सर्वाधिक सक्या निर्धयों की है · · निर्धय थ्रीर. 
उनके अनुयायी निर्वस्त्र अमण किया करते थे, और अपने केशों को कुरता से उत्वाइने, धरीर को 
मिलन रहने देने और नदी के तट पर खड़े सूर्व वृक्ष की भीति अपने पैरों को कठीर हो जाने देने में 
अपनी महत्ता जताते हुए, वे लोगों का ध्यान आकांपित किया करते थे।' लगभग उसी अवधि के 
गैलोद्भव राजा धर्मराज (छटी/सानवी बताव्ही) के बानपुर-नाम्रलेख में उनकी रानी कल्याण 
देवी के द्वारा एकशन-प्रयुद्धवद नामक जैन मृत्ति को कुछ भूमि दान में दिये जाने का उत्लेख है।<sup>2</sup>
उड़ीसा में जैन धर्म की दियेट परिपार प्रयक्ति थी।

हम मुग में उड़ीमा के विभिन्न भागों में जैन थमें, कला और संस्कृति के प्रचलन को सिद्ध करनेवाले पुरावशेष विपुत मात्रा में हैं। कालकमानुसार, आठवी शती में पोड़ासिमिडी एक अत्यत महत्वपूर्ण जैन केन्द्र रहा। क्योभर जिले के आनवपुर उपकण्ड में बीना पर्वतश्रीलयों के बनों में स्थित उस स्थान में प्रतेक जैन मूर्नियाँ उपलब्ध हुई है, जिन्हें जोशी द्वारा प्रकाश में लाया गया है। उह मूर्नियों में अदितीय है, अर्पभाग की अभिल्लाकित पद्मासन सूनियों मेर अभिलेखरहित खड़्गासन मूर्नियों में अदितीय है, अर्पभाग की अभिल्लाकित पद्मासन सूनियों मोर अभिलेखरहित खड़्गासन मूर्तियां, उड़ासा में अर्पभागाथ की पूजा का विशेष प्रचलन रहा प्रतीत होता है।

अभिलेखांकित मूर्ति (चित्र ८५ क) ध्यान-मुद्रा में कमलपुण्ययुक्त पादपीठ पर आसीन दिखायी गयी है। पादपीठ पर वृगभ-चिद्ध अकित है। वृपभ के सामने दीपक अकित किया हुआ प्रतीन होता है और श्रद्धावनन दो श्र्वन करयद घुटनों के यल दैंठे हैं। ऊपर, दोनों और एक-गुक मालाधारी गर्ध्य उड़ाना दिखाया गया है। नीर्थकर के शीर्ष के पीछे प्रभामण्डल है। मूर्ति का समञ्जुरूक मंस्यान, ध्यान का मकेत करने वर्धानमीलित नेत्र, कृतल केश, ऊष्णीप और लवे कर्ण गुप्त-कला की परपरा के है। मूर्ति के दाये हाथ के पास चार पित्रयों का एक छोटा-सा अभिलेख है, जिससे जात होता है कि फर्मभ-भट्टारक की टम मूर्ति का दान टटक ( ? ) ने किया था। जोशी का विचार है कि पादपीठ पर यूगभ के सामने अधित श्वन अन्यप्रान भरन और वाह्यली हो मकते हैं। उड़ीसा में अवतक प्राप्त मृतियों मं यही प्राचीनतम अभिलेखांकित मूर्ति है।

काबोस्सर्ग-मुद्रा में ऋषभनाथ की एक अन्य सूनि दो सिहो पर आधारित कमलपुष्ययुक्त पाद पीठ पर स्थित है। पादपीठ के ठीक नीचे लाख्न वृषभ अकित है। ऋषभनाथ के दोनो झोर, उनकी ही दक्षना से उत्कीर्ण एक-एक चमरथारी और हाथ में माला लिये हुए एक-एक उड़ता हुआ। सर्थवं

बील (एस). लाइफ झॉफ ह्वंनसांग. 1888. लदन. ए 162. / वील, पूर्वोक्त, लण्ड 2, 1884, ए 208.

बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रंथ. पु 170 पर के एम बेहरा.

<sup>3</sup> जोशी (धजुन), ए मुनीक वृपभ इंगन फॉम पोडामिगडी. बड़ीसा हिस्टॉरिक्स रिसर्च जनंस. 10, 3; 1961, 74 तथा परवर्ती. / जोशी (प्रजुन), फर्टर लाइट प्रांत द न्यिन्स फ्रॉफ पोड़ासिनडी. वही. 10, 4; 1962; 30 तथा परनर्ती.

क्रब्याय 15 ] पूर्व भारत

श्रंकित हैं। मस्तक के ऊपर छत्र है ब्रौर संगीत-वाद्य बजाते हाथ दिखाये गये हैं। मस्तक के पीछे गोलाकार प्रभामण्डल है।

इस मूर्ति में भी गुप्त-कला के परपरागन लक्षण है; यथा, अर्धनिमीलित नेत्र, लंबे कर्ण ग्रीर कंघो पर लहराती कुछ जटाग्रोंबाला जटाजूट। शरीर समजनुरस्न और सौम्य है। शैलीगत ग्राधार पर यह मूर्ति भी उसी श्रविध ग्रर्थान् श्राठवीं शती की हो सकती है जिसकी ऋषभनाथ की उपर्युंक्त पद्मासन-मूर्ति है।

पोड़ासिगडी में श्रय भी बहुत-सी जैन मूर्तियाँ पड़ी है, जिनमे पाश्वैनाथ, श्रंबिका श्रादि की मूर्तियाँ भी है। इसके श्रनिरिक्त, इसी स्थान से श्रीनिवासन भी पाश्वैनाथ, महावीर, श्रंबिका श्रादि की कुछ मूर्तियाँ लाये थे, जिन्हें उन्होंने श्रानंदपुर के पंचभवन के सामने सीमेंट की चीकियों पर स्थापित करवा दिया है।

वालासोर जिले के भद्रक रेलवे स्टेशन के उत्तर में कुछ मील दूरी पर स्थित चरंपा नौबी-दमवी शताब्दियों में जैन कला और संस्कृति का एक और महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा, जहाँ की प्रनेक आक-पर्क जैन सूर्तियों की सूचना मिलती है। उनमें से चार, जो अब राज्य सम्रहालय भुवनेश्वर में संगृहीत है, की अपनी ही शैली है।

दारा ने उनके विषय में लिखा है। उनमें से एक कायोर/मं-मुद्रा में रिखन ऋषभनाथ की है, जिसके मुंदर जटाभार की कुछ लटे कंधों पर भूल रही है। अन्य अनेक मूर्तियों की भौति उनके एक और भरत और दूसरी और बाहुबली का अकन हुआ है। साथ ही इस मूर्ति में भी मस्तक के पीछे ऊपर उड़ते हुए गंधर्व दिखाये गये है। मूर्ति के पिछले शिलापट्ट पर अप्टबह उत्कीण किये गये है। पादगीठ के नीचे ब्यभ-चिक्त अकित है।

घेप तीन मूर्तियों में अजितनाथ, सातिनाथ (चित्र ८५ क) धीर महाबीर की मूर्तियाँ है। इन सब की बिशेषता यह है कि इत्तपर गहरे कटाव के चिह्न हैं। यह चिह्न अकारण लगे हुए नहीं हो सकते पर इनके होने का स्रीअप्राय बता पाना किंटन है। यह बहुत संभव प्रतीत होता है कि इन चिह्नों के द्वारा कलाकार ने यह दर्शनि का प्रयत्न किया हो कि नीर्थकर को ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसी कटोर साधना करनी पड़ती है।

दूसरी मूर्ति पद्मासन घ्यान-मुद्रा में स्थित अजितनाथ की है। उनके दोनों ब्रोर नीचे एक-एक चमरघारी ब्रीर ऊपर एक-एक मालाघारी गंधवं उड़ते हुए दिखाये गये हैं। मस्तक के ऊपर छत्रत्रय

<sup>1</sup> दास (महेश पी). जैन एण्टिनियटीज फॉम चरंपा. उड़ीसा हिस्टॉरिकल रिसर्थ अर्मल. 11, 1; 1962; 50 तथा परवर्ती.

धौर कल्पबृक्ष हैं। यस्तक पर केश खटाबृट के रूप में प्रस्तुत है। 'श्रदगीठ के की वे वखिल्ल्ल संकित हैं। दास ने इस मूर्ति में एक उल्लेखनीय विशेषता यह बतायी है कि इसमें प्रजितकाव को ध्याकासन में दिखाया गया है, जबकि जैन परंपरा के धनुसार उन्हें धौर संभवनाथ नथा ग्रभिनंदननाथ को खड्गासन में दिखाया जाना चाहिए।

शानिनाथ की सूर्ति भी ध्यानासन में है। वमरघारी और गंवर्व उसी प्रकार प्रस्तुत किये गये है, जिस प्रकार म्रजितनाथ की सूर्ति में। इन दोनों तीर्थकर-मूर्तियों की केश-सज्जा भी एक जैसी है। शांनिनाथ के पादपीठ के नीचे उनका लांखन हरिण उल्कीण है।

बरंपा से प्राप्त श्रांतिम मूर्ति कायोत्सर्य-बुद्दा में महाबीर ती है। इस मूर्ति का मुख टूट-कूट गया है। लांकन सिंह पादपीठ के दोवों कोनों पर उत्कीर्य हैं। खिट्टों के मस्तक पर उत्कीर्य कमर्ली पर एक-एक चमरवारी तीर्यंकर के दोनों स्रोर खड़े हैं।

उड़ीका राज्य संबहालय के बुरिजित संबह में इस राज्य के विभिन्न सामों से प्राप्त लगभग समनी साती की कुछ महत्त्वपूर्ण मेंन प्रस्तर-मृतियों हैं। उनमें बालासार जिले के बालेस्वर से प्राप्त एक शांतिलाय की मूर्ति, एक जीवुल और एक सुपार्श्वनाय की मूर्ति, एक जीवुल और एक सुपार्श्वनाय की मूर्ति का एक सण्ड किसी अज्ञात स्थान से प्राप्त पार्थनाथ-मूर्ति और कोराचट से प्रस्त संविकाम्मृति सीमिति है। सुपार्श्वनाय की मूर्ति में पंच-फणाविल और पार्श्वनाथ की मूर्ति में सप्त-फणाविल परिवय-प्रतिकों के एप में प्रक्तित किये पये हैं।

इस संग्रहालय में वानपुर से ब्राप्त कांस्य मूर्तियों का एक ग्रत्यत महत्त्वपूर्ण समूह भी संगृहीत है। उनमें मुख्य है (१) प्राम्नवृक्ष के नीचे बैठी, गोद में बालक को लिये संविका, (२) वृक्ष की शाखा को पकड़कर खड़ी प्रशोका या मानवी जिसके प्राप्तन पर रीष्ठ अकित है, (३) सप्त-फणावित्तपुक्त पादवंनाथ, (४) सर्प-लांछन से प्रंक्तित पादपीठ पर लड़े पादवंनाथ ग्रांर (५) कमल-पुरप्युक्त पाद-पीठ पर कायोत्सर्ण-सूत्रा में लड़े क्यादिनाथ की सुंदर सूर्ति। इस सभूह में ब्रादिनाथ की मूर्ति उत्छल्ट कला-कीणल का एक उदाहरण है जिसका सुंदर जटाबार, बांत मुक्तव्रह्मा झोर शरीर का सीम्य गठन उल्लेखनीय है। उसपर उत्कीण एक प्रामिलक के सनुसार वह किसी श्रीकर का उपहार है।

वानपुर-समृह की मूर्तियों में जो दक्षतापूर्ण कला-कौदाल है उसकी तुलना नालंदा धौर कृषिकहार की मूर्तियों से की जा सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनगर ध्रवतक किसी ने भयौजिन प्रकाश वहीं डाला है। दुर्वाग्य से उनके घच्छे चित्र यहाँ प्रदर्शन के किए प्रस्ता नहीं किये जा सके।

सध्यकाल में कण्डिपिट उड़िसा में जैन कला का कदाचित् सर्वाधक सहस्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ, मुनियों के ब्रावास के लिए बहुत पहले काटी गयी कुछ गुकाओं को (ब्रध्याय ७) ब्रावस से लाकर षध्याय 15 } पुत्र भारत

(क) सुराहार — तीर्थकर ऋषभनाथ





(ख) नालगोडा - ग्रास्वका वक्षा कारण भूति







(म) सान देउनिया मदिर

क्रम्याय 15 | पूर्वभागत



(क) प्रस्विकानगर -- तीथवर ऋषभनाथ



(स) श्रम्थिकानगर - मन्दिर



(क) पार्श्वीरा नीयंतर पालिना ।, यभी नाग



(ख) पात्रवीरा - नीप कर पार्वनाथ, अधी भाग

বিল ৪4

यध्याय 15 ] पूर्व भारत



(क) पाट**र्मिग**ी नीर्शक**र ऋ**षभनाथ



(त) चरमा - शंतिकर शान्तिस्य (सम्बद्धसम्बद्धालय)



वण्डनिर - मुका स० ४. तीर्थकर पार्श्वनाथ स्रोप नेमिनाय, अक्षोभाग में अनित यक्षिया

श्रन्याय 15 | पूर्व भारत



खण्डीगरि 🕟 गक्ता मुठ 🞖. तीर्थकर ग्रीधनन्दननाथ और सम्भवनाथ, ग्रधाभाग में ग्रांकित यक्षिया



मयरभज तीर्थं कर क्षमनाथ । सादीय समहात्त्य)

श्रद्याय । ५ | पूर्व भारत



(क) दव ती --- पचायतन मदिर



(ख) राजगिर वैभाग पर्वत स्थित मंदिर



(त) राजिंगिर व्यवस्थिती पक्षी के साथ तीर्थकर मृतिसुरत



(स) राजांग(र विभागपर्वत पर तीर्थकर ऋषभनाथ

ग्रध्याय 15 ] पूर्व भारत







(ग) बिहार यक्षी, साम्य मति (राष्ट्राय सम्रहालय)



(ख) गुरज पहाड - शैलान्कीणं नीयकर





बम्बाव 15 ] पूर्व भारत

रसी गयी या वहीं की जैलिमितियों पर उत्कीण की गयी मूर्तियों की स्थापना द्वारा गुफा-संदिर का रूप दिया गया। ऐसी एक गुफा (गुफा सं० ७, नवमूनि)। के बरामदे के सरदल पर भीतर की मोर सोमवंशी शासक उद्योतकेसारी (स्थारहर्ती शती) का एक अभिलेख हैं; उसमें देश-गण के कुलचन्द्र के शिष्य मृनि खल्ल गुभचन्द्र का उत्लेख है। मूर्तियों की समृद्ध संपदी के कारण इस गुभच का महत्त्व और भी वह गया है। पीछे की भित्त पर एक ही पीकत में स्थूल जभार में उत्कीण सात तीर्थकर-मूर्तियां भीर नीचे एक पंक्ति में उत्कीण उन सातों की शासनदेवियां कलागत भीर प्रतिमाशास्त्रीय विशेषताओं के कारण ध्यान देने योग्य हैं। यहां उत्कीण तीर्थकर और उनकी शासनदेवियां अग्रसिखित हैं: ऋषभदेव और चक्केश्वरी; अजितनाच और प्रतिमाशास्त्रीय विशेषताओं के कारण ध्यान देने योग्य हैं। यहां उत्कीण तीर्थकर और उनकी शासनदेवियां अग्रसिखत हैं: ऋषभदेव और चक्केश्वरी; अजितनाच और रोहिणी; संभवनाच और प्रज्ञानित; अभिनंदन और वज्यश्वला; वायुपूज्य और गांघारी; पार्श्वनाथ और पद्मावती तथा नेमिनाय और आज्ञा। यह उत्लेखनीय है कि शासनदेवियों की पंक्ति के आरंग में गणेश की एक मूर्ति है।

इसके स्रतिरिक्त दायी भिक्ति पर ऋषभनाथ स्रौर पार्श्वनाथ की दिगंवर सूर्तियाँ है। वे पूर्ण उभार के शिल्पांकनों में हैं स्रौर उनके साथ शासनदेवियाँ नहीं हैं।

इन तीर्षंकर-मूर्तियों में सभी परंपरागत लक्षण हैं; यथा, छत्रत्रय, दोनों भ्रोर करताल बजाते हस्त-युगल भ्रीर चमरक्षारी अनुचर । किन्तु उनमें से किसी के भी पीछे प्रभामण्डल भ्रीर वक्ष पर श्रीवत्स-चिह्न नहीं है। केशविन्यास भिन्न-भिन्न प्रकार का है। सुंदर श्राभूषणों से अलंकृत शासन-देवियाँ धोती भ्रीर पारदर्शी दुपट्टे धारण किये हुए हैं जो उनके शरीर के ऊपरी भाग भ्रीर बायें कंधों को ढँकते हैं।

कुशलता से उत्कीण की गयी ये मूर्तियाँ दसवी / ग्यारहवी शताब्दी की हो सकती है।

इसके पास की गुफा सं ० ६ (बारभूजी) वास्तव में मूर्तियों का एक विविधतापूर्ण कोपागार है, जो पूर्वोक्त गुफा से कुछ परवर्ती अविध की हो सकती है। इस गुफा का नाम बारभूजी इसिलए पड़ा कि उसके बरामदे की पाध्वे-भित्तियों पर दो बारह भुजाओंवाली शासनदेवियां उल्कीर्ण की गयी है, इनमें से एक ऋषभनाय की चकेदवरी और दूसरी अजितनाथ की रिहिणी है। गर्भगृह की भित्तियों पर तीर्थकरों की पच्चीस मूर्तियाँ और एक समूद में उनकी शासनदेवियां उल्कीर्ण हैं (चित्र ६ और ६), इनमें से पीछे की भित्ति पर पार्थक्रों के लाइक बारश्योक्त लंदानों हैं एर उसके साथ शासनदेवी नहीं है। इस समूह में कुछ तीर्थकरों के लाइक शासनदेवियां संबद्ध तीर्थकरों के नीच भी मूर्ति के बक्ष पर श्रीवस्त-चित्रू नहीं है। प्रचुरता से श्रवंकृत शासनदेवियां संबद्ध तीर्थकरों के नीच

मिला (देवला). उदयगिरि एण्ड सण्डिपिर. 1960. नयी दिल्ली. पृ 53 तथा परवर्ती. / बेहरा, पूर्वोवत, पु 170.

उत्कीर्ण हैं, उनमें से कुछ प्रपने पशु-वाहनों पर श्रारूढ़ दिखाई गयी हैं। मूर्तिविज्ञान की दृष्टि से यह द्वष्टक्य है कि बीसवें तीर्थकर मुनियुक्त की शासनदेवी बहुरूपिणी शय्यासीन है।

सण्डियित की प्रिषिकांच गुकाधों में गुका सं० द से प्राणे की गुकाएँ सं० ६ (त्रिशूल, सातबल्या या महावीर जैसे विविध नामों से प्रसिद्ध), १०, ११ (ललाटेन्डु केसरी, जिसमें उद्योतकेसरी का प्रभिलेल है) और १२ से १५ वड़ी मात्रा में उत्स्वनन के कारण प्रस्वविक क्षातिग्रस्त हुई हैं। परिणाम-स्वरूप उनकी मूल रूपरेला ही नष्ट हो गयी है और उनमें से कुछ की मूर्तियों को घव बहुत निकले स्तर से लड़े होकर ही देखा जा सकता है। या प्रवृत्ति-वाद्यां नाजियों की ये तीर्थकर-मूर्तियां प्रोर उनके कुछ समय उपरांत की शासनदेवियों की मूर्तियां मूर्तिविज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। गुका कर हमें ऋष्यभनाथ की हरित पाथाण से निमित्त तीन लक्ष्यासन मूर्तियां रखी हैं, जो निश्चित रूप से किसी प्रस्य स्थान से लाकर पायपीठों पर रखी गयी है। वे उस समय की हैं, जब उड़ीशा में मूर्तिनिर्माण के लिए हरित पाथाण का उपयोग बहुत धच्छा माना जाता था।

इसके परचात्, मयूरभंज क्षेत्र और कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त जैन मूर्तियों की स्रोर ध्यान दिलायाजा सकताहै, जिनमें से कुछ व्यक्तिगत संग्रहों में भी हैं।

कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय सम्रहालय ने मयूरभंज की एक नौबी-दसवीं शताब्दियों की सुंदर तीर्षकर-मूर्ति (चित्र ==) प्राप्त की है। ब्रार० पी० महापात्र ने १२ जनवरी १९७० के उड़िया दैनिक 'मानुसूमि' में कटक जिले के जेपुर उपलष्ड के हटाडीहा से प्राप्त ऋषभनाय की एक मूर्ति का विवरण प्रकाशित किया है। जैसा कि लेखक का मुक्ताव है, यह मूर्ति दसवीं शती की है। इस मूर्ति में ऋषभनाय की सामान्य विशेषताएँ हैं। पृष्टभाग पर बारह-बारह की दो पिक्तियों में चौत्रीस तीर्यकर-मृतियों उन्कीणें हैं।

वौधरी बाजार, कटक के दिगंबर ज़ैन मंदिर में लगभग पच्चीस जैन मूर्तियाँ हैं, जिनमें से प्रीक्कतर पाषाण की हैं। उनमें से छह को शाहू ने प्रकाशित कराया है। कुछ शिलाफलकों के प्रति-रिक्त ये मूर्तियाँ मुख्यतः ऋषभनाय, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाय, सुपादवंनाय, पादवंनाय भ्रादि तीर्थकरों की है। उनमें से कुछ दसवीं-स्पादहवीं भनाव्यिंग की हैं, पर कुछ उसके बाद की भ्रषति वारहवीं शती या उससे भी परवर्ती काल की हैं।

<sup>1</sup> इस गुका तथा अन्य गुकाओं के लिए इष्टब्य : मित्रा, पूर्वोत्त्व, 1960, पू 54 तथा परवर्ती. / सम्यासीन बहुरूपिणी के लिए इष्टब्य है मित्रा के उक्त लेख के पू 165 पर पादिट्यणी सं० 3.

शह (एल एन). श्रीनश्य इन उड़ोसा. जब यह लेलक 13 अन्तूबर 1972 को इस संविर में गया तो उसे रिशंबर मृति नेशिवनद्वती से मिलने का सीभाग्य मिला, जो वही अपना बातुमीस व्यतीत कर रहे थे. लेलक के कार्य में मृतिजी ने गहरी घिमरुचि नी धौर मृतियों के अध्ययन में पूरा सहयोग दिया.

क्षव्याम् 15 ] पूर्व भारत

कुछ वर्ष पूर्व पार्वनाय की एक, भीर ऋषभनाय की दो मूर्तियाँ महानदी की सहायक कटक्रुरी नदी में मिली थीं। उनमें से एक लापता है भीर दो कटक से १० किलोमीटर दूर स्थित प्रतापनगर के एक बावाजी के संरक्षण में हैं।

पूर्तिकला के माध्यम से जातच्य शाद्येतिहास काल से उत्तर-मध्यकाल तक उड़ीसा का इतिहास महत्त्वपूर्ण है। इस प्रध्याय में वर्णित पूर्व-मध्यकाल की चर्चा करते हुए कहा जा सकता है कि शाटवी-नीवी शानाब्दियों तक जैन और जैनेतर मतों की पूर्तियों पर गुप्त-जैसी का प्रभाव बना रहा। परवर्ती स्वाजित्यों में स्थानीय शैलियों का प्रभाव रहा, जिससे कि तेरहवीं शती के पश्चात् शैली के स्तर में ह्यास झारस हो गया।

## विहार

सातवीं शती में ह्वेनसांग ने अपने विहार-भ्रमण के समय राजगिर में जैन और बौद्ध दोनों घर्मों की समृद्धि देखी थी। उसने यह भी देखा कि राजगिर स्थित बहुत-से दिगंबर तपस्वी श्रपनी 'मृनिचयी' का पालन सुर्योदय से सुर्यास्त तक किया करते थे।<sup>2</sup>

राजिंगर में जैनों का सर्वाधिक पवित्र स्थान बैभार पहाड़ी है, जिसकी अधित्यका पर एक प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष विद्यमान हैं (चित्र =६ ल)। अविद्यन्य संदिर में एक मध्यवर्ती कक्ष है, जिसके चारों और कोठिरियों संहित बरामदा है। मध्यवर्ती कक्ष और कोठिरियों में मूर्तियों के लिए देवकुलिकाएँ बनी हुई थीं।  $^3$ 

बहुगुल-द्वितीय के समय की नेमिनाथ की मूर्ति (पू १०  $\pm$  ) के श्रितिरिक्त, ऋषभनाथ की पद्मासन मूर्ति (चित्र ६० ला) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस तीर्थकर-मूर्ति में जटा-मुकुट दिलाया गया है। मूर्ति के पादपीठ पर दो बुषक और एक स्पेन्डक श्रीकित है। यह मूर्ति अपर्यंत महत्त्व की है । मूर्ति अपर्यंत महत्त्व की स्वार्थिक सके पादपीठ पर उत्कीर्ण एक अभिलेल की पुरालिपि से उसके निर्माणकाल के निर्माणक सहायता मिलती है। आठवी शती की कील-शीर्ष लिपि में उन्कीर्ण इस अभिलेल का पाठ इस प्रकार है: श्राचार्य-वसन्तनन्दर् (नी) देखमीं=यः (दया-धर्मोः=यम), जिसका अर्थ है कि यह मूर्ति मृति

<sup>1</sup> इस लेखक को यह सूचना उसके कटक-प्रवास के समय प्राप्त हुई।

<sup>2</sup> बील, पुर्वोक्त, 1884, पु 149.

<sup>3</sup> कुरैशी (एस एक) तथा बोच (अमलानन्द). राखनित. 1958. नथी दिल्ली. पू 16-17. [मंदिरका निर्माणकाल अमिष्यत है। ईटों से बने इस मंदिर का उपयोग आरंभिक गुप्त-काल से (पू 129) से आठवीं शती तक के विभिन्न युगों की मृतियों के संबह के लिए किया जाता था—संवादक]

बसन्तनन्दी का पुष्य उपहार है। ' बंदा ने लिखा है: 'यह मूर्ति जिसे म्राज्वीं सती की मूर्ति माना जा सकता है, पूर्वी भारत में गुप्त-कला से उत्तर-मध्यकालीन या पाल-कला में संक्रमण को व्यक्त करती है। संक्रमण का एक बहुत ही स्पष्ट लक्षण है पादपीठ, जिसपर ऊपर की म्रोर विकासमान कमल- पंखुड़ियों की एक पंक्ति का श्रंकन है। गुप्त-काल की आसीन मूर्तियों में कमल का कोई स्थान नहीं या, जबिक उत्तर-मध्यकालीन मूर्तियों पर युगल पंक्तियों वाली कमल की पंखुड़ियों से आलंकरण होने लगा। उपरो पंक्ति की पंखुड़ियों अपर की ओर निचली पंक्ति की नीचे की ओर मुझी होती हैं। इस मूर्ति की कुछ विशेषताएँ, जैसे तल्ए प्रौर हथेलियों स्वाभाविकता की और एक नये भक्कालीक सासकेत करती हुं। इसिर-एक्ता की दृष्टि से भ्रांक युक्तिसंगत होते हुए भी उत्तर-मध्यकालीन मूर्तियों के भाव-विस्तार और भाव-गिभोयं को कमी है। म्हयभनाथ की इस मूर्ति के श्रंग स्थल है। श्रंवकालीन मूर्तियों के भाव-विस्तार और भाव-गिभोयं को कमी है। म्हयभनाथ की इस मूर्ति के श्रंग स्थल है। श्रंवकालीन मूर्तियों के भाव-विस्तार और भाव-गिभोयं के कमी है। म्हयभनाथ की इस मूर्ति के श्रंग स्थल है। श्रंवकालीन मूर्तियों के मुन्ति की कमी है। म्हयभनाथ की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान की इस मूर्ति के स्थान है। स्थान की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान की इस मूर्ति के स्थान है। स्थान की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान स्थान की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान स्थान की इस मूर्ति की स्थान है। स्थान स्थान

मदिर के मध्यवर्ती कक्ष के चारों स्रोर वनी कोठरियों में जो मूर्तियाँ है, उनमें पारुवैनाय, सहाबीर, प्रश्व-चिह्नांकित पादपीठ पर ध्यानस्य संभवनाथ श्रीर वृक्ष की शाखा के नीचे बालक-सहित एक जैन-दम्पित श्रादि की मूर्तियाँ है।

उदयगिरि पहाड़ी पर निर्मित एक आधुनिक जैन मंदिर में चदा ने पार्थनाथ की एक पद्मासन मूर्ति देखी थी। पादपीठ के निचले भाग पर उत्कीण अक्षरों के अवदाेषों के आधार पर यह मूर्ति नौवीं शती की मानी जा सकती है। चदा का कथन है कि 'इस मूर्ति में कुछ अद्वितीय विशेषताएँ है। यद्यापि कुश्वलता से गढ़ी गयी मुखाकृति से यह एक ध्यानस्य योगी की मूर्ति प्रतीत होती है, किन्तु सुगठित और पुष्ट प्रति की दृष्ट से वह योगी की विशेषा मल्ल की मूर्ति अधिक जान पढ़ती है। जावपीठ पर पद्मासनस्य पार्थ्वनाथ के शरीर से लिपटे हुए सस्तफण नाग की शरीर-रचना उच्चकोटि के आनंकारिक प्रभाव की सृष्टि करती है। जिस मूर्तिकार ने यह मूर्ति गढ़ी वह एक साहसी परिवर्तनकक्ता रहा होगा।

राजिंगर से ही प्राप्त लगभग उसी समय की एक और आकर्षक मूर्ति मुनिसुब्रत की है जिसमें उनकी शासनदेवी बहुरूपिणी पादपीठ के नीचे एक खय्या पर लेटी हुई दिखायी गयी है (चित्र ६० क)। यह मूर्ति वैभार मंदिर में स्थापित है। ऐसी ही कुछ और भी मूर्तियों का परिचय हमें प्राप्त है। विजनमें से एक कलकत्ता के श्री विजयसिंह नाहर के संग्रह में हैं। और दूसरी खण्डगिरि की गुका

श्रीक विजित्त के प्रतिकार के प्रतिकार

<sup>2</sup> चंदा, पूर्वोक्त, पू 126.

<sup>3</sup> वही, प 127.

<sup>4</sup> जनल ब्रॉफ वि एशियादिक सोसायटी 1; 1959 ; 38-39 में देवला मित्रा.

<sup>5</sup> इस मूर्ति का प्राप्तिस्थान ग्रजात है, किन्तु शैली की दृष्टि से यह, विहार कला-शैली की है। मैं ग्रत्थन्त ग्राभारी हूँ श्री

प्रस्वाय 15 ] पूर्व भारत

सं० ६ में है जिसका उल्लेख पहले (पृ १६१) किया जा चुका है। यह समझना कठिन है कि बहुरूपिणी को लेटी हुई स्थिति में क्यों दिखाया गया है (जो हमें माया की उस समय की स्थिति का स्मरण दिलाती है जब उसने स्वप्न में बोधिसत्व को एक क्वेत गज के रूप में झपने गर्म में प्रवेश करते देखा था) जबकि झन्य शासनदेवियाँ झासीन-मुद्रा में दिखाई गयी हैं।

कलकत्ता के नाहर-संग्रह में ही बिहार से प्राप्त कुछ मूर्तियां और भी हैं। इनमें से एक के उपरी भाग में पद्मासन ज्यान-मुद्रा में तीर्थंकर-मूर्ति है और निचले भाग में एक वृक्ष की काखाओं के नीचे एक युगल आसीन है। नारी-मूर्ति की गोद में एक बालक बेठा दिखाया गया है। एक प्रत्य है—तीर्थंकर मूर्ति का ऊपरों खण्ड, जिसे लगभग नीवीं बाती का माना जा सकता है। इस संग्रह की एक प्राप्तीन प्रविका भी बिहार से प्राप्त हुई प्रतीत होती है और बैली की दृष्टि से नीवीं / दखवीं चताब्दी की प्रतीत होती है (चित्र ११ क)। लगभग इसी युग की प्रविका की एक सुंदर कांस्य मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में कुछ समय पूर्व उपलब्ध की गयी है। इसका कला-कौशल नालंदा का है (चित्र-११ ख)।

मार्च १८७४ में घनवाद जिले के घलुधारा में उन्तीस कांस्य मूर्तियाँ लोजी गयीं जिनमें से सत्ताईस तीयंकरों को हैं, वे प्रव पटना संग्रहालय में संगृहीत हैं। इस समृह की व्यक्तिकांस तीयंकर-मूर्तियों के लताट पर ऊर्णा का धकन है। तीयंकरों की खड्गासन मूर्तियों में हथेलियाँ धौर ग्रेंगुलियाँ धारीर का स्पर्ण करती हैं। इन मूर्तियों के पादपीठों पर विधिक्त प्रकार की पिट्काधों के लिल-लुले ब्रालंकर हैं। सभी पर लांखन संकित हैं जिनके कारण च्यप्तिवन जक्तप्रभ, धजितनाथ, शान्तिनाथ, कुन्युनाथ, पाइनेताथ, नीमनाथ, महावीर धौर खंबिका की पहचान की जा सकती है। उनमें से कुछ को शैली के आधार पर प्रारंभिक स्यारहवीं शती की माना जा सकता है।

इस संदर्भ में मानभूम से प्राप्त भादिनाय की एक कांस्य मृति उल्लेखनीय है.<sup>2</sup> जो भ्रव कल-कत्ता के भ्राशुतोध म्यूजियम भ्रॉफ इण्डियन भ्राटें में सुरक्षित है। इसके साथ ही, यहाँ नालंदा के पुरातत्त्व संग्रहालय में संगृहीत फणावलियुक्त नारी की पायाण-मृति उल्लेखनीय है, जिसे संदेहवश

विजयसिंह नाहर का जिल्होंने ध्रस्यन्त कृपापूर्वक मुक्ते ध्रपने संग्रह की जैन मूर्तियों का ध्रध्ययन करने धौर उनके चित्र लेने की ध्रनुमति प्रदान की।

<sup>1 [</sup>मित्रा, वही, 1959. श्रीमती मित्रा ने समुचित कारण देकर यह सिद्ध किया है कि इस लेटी हुई नारी का तीर्यंकर की माता के रूप में समीकरण तर्कतंगत नहीं है — संगदक]

<sup>2 [</sup>पुराना मानमूम जिला धव दो जिलों में विश्वक्त कर दिया गया है, धनवाद (विहार में) धौर पुरुतिया (पश्चिम बगाल में)। यह ज्ञात करना संभव न हो सका कि यह कांस्य मूर्ति इन दो में से किस जिले से प्राप्त हुई. — सपादक]

जैन यक्षी पदमावती कह दिया गया है (जिसका ब्राह्मण प्रतिरूप मनसा है) । यह नौबीं-दसबीं शता-ब्दियों को हो सकती है।

इसी काल की विहार से प्राप्त श्रन्य उल्लेखनीय मूर्तियों में चन्द्रप्रभ की एक प्रस्तर-मूर्ति (चित्र १२ क) है जो ब्रब भारतीय संब्रहालय में संगृहीत है।

इस झविध में जैन धर्म और कला का एक महत्वपूर्ण केन्द्र सिंहभूम जिले में भी था, जैसा कि वेणीसागर में विद्यमान पुरावशेषों से निश्चित होता है; जिन्हें बेग्लर ने सातवी शती का माना है, तथापि, वेणीसागर के पुरावशेषों का सर्वेक्षण नये सिरे से किया जाना चाहिए।

मध्यकाल में ग्रासाम में जैन धर्मकम ही प्रचलित रहा प्रतीत होता है। तथापि ग्वालपाड़ा जिले में सूरज पहाड़ पर स्थित गुफाओं के भीतर उत्कीर्णजैन मूर्तिया (चित्र ६२ ख) इस संदर्भ में महत्वपूर्णहै।

प्रियतीय बनर्जी

<sup>2</sup> शाह, पूर्वोक्त, पृ 17. जैन देवियों में पद्मावती एक घरवस्त महत्वपूर्ण देवी है। श्वासन देवी से एक स्वतन देवी के रूप में उसके व्यक्तिरव का विकास उल्लेखनीय है।

<sup>3</sup> मार्क यांलांजिकल सर्वे प्रांक इण्डिया; रिपोर्ट्स, 13. संपा: जे डी वेग्सर, 1882. कलकता, पृ 69-71. [जब इस वल का संपादक 1937 में वेणीमागर गया तब उसे वहां थोड़ी-सी ब्राह्मण्य मृतियां ही मिलीं, — संपादक ।

## ग्रध्याय 16

#### मध्य भारत

## मध्य भारत में पूर्व-मध्यकालीन कला-कृतियाँ

बारहवे प्रध्याय में निम्नलिखित सामग्री का विवेचन ग्रा चुका है :

- (१) गुप्तकालीन उदयगिरि की जैन गुफा भीर उसकी तीर्थकर-प्रतिमाएँ;
- (२) विदिशा के निकटवर्ती दुर्जनपुर से हाल ही में उपलब्ध महाराजाधिराज रामगृप्त के शासन-काल की ग्रमिलेखांकित जैन प्रतिमाएँ; तथा
- (३) विदिशा से प्राप्त उत्तर-गुप्तकालीन एक कायोत्सर्ग तीर्थंकर-प्रतिमा ।

विदिशा की कायोत्सर्ग तीर्थकर-प्रतिमा मध्य भारत की गुप्त-कालीन मृति-निर्माण-कला के उत्तरोत्तर विकास को प्रदर्शित करती है। यद्यिष वेसनगर में तत्संबंधी किसी जैन मंदिर का ध्रवशेष उपलब्ध नहीं है तथापि विदिशा के समीपवर्ती कृण्डलपुर (जिला दमीह) के जैन मंदिर-समृह से पूर्वोक्त कला-परंपरा के जैन मंदिरों के वास्तुशिष्ट का भलीभीति प्रनुमान किया जा सकता है। पूर्व-गुप्त-कालीन मंदिर-शैली की परंपरा को भागे ले जोनवाले ये मंदिर चौकोर पत्यरों से निर्मित समतल शिलार हैं जिनकी धायोजना में मात्र एक वर्गाकार गर्भगृह तथा कर ऊँचे सादा वैनी-बंग्ध (कुरसी) पर निर्मित मुखमण्डप हैं (चित्र ६ क्ष)। गुप्त-कालीन कृतियों के विपरीत इन मंदिरों के मुखमण्डपों में भारी चौकोर रत्यंभी का उपयोग हुमा है। दसेभों के निवने भाग घट-पल्लब माकृतियों से मलकुत हैं तथा उनके शीर्थभाग में सादे घुगावदार टोड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार के सादे स्तंभों तथा द्वार-शालाओं से युक्त ये मंदिर भाठवीं शताब्दी से पूर्व के नहीं है।

कुण्डलपुर स्थित बड़े बाबा में तीर्थंकरों सीर यक्षियों (चित्र ६३ ख तथा ६४) की पृथक् पड़ी हुई मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं जिनमें कुछ ही प्रतिमाएँ मूर्ति-विज्ञान की दृष्टि से मत्यवान हैं, किन्तु हैं सभी स्थल सीर सपरिष्कृत। सतना जिले में पिथौरा का पतियानी देवी का जैन मंदिर (चित्र ९५ क), जिसका रचना-काल सन् ६०० के लगभग निर्घारित किया जाता है, इतने परवर्ती काल तक में समतल शिखर-युक्त मंदिरों की परंपरा के प्रविद्धिन्त प्रचलन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर के त्रि-शाख-द्वार की स्तंभ-शाखाएँ उल्कीण पद्म-पत्रावलियों से प्रलंकत हैं। इन स्तंभ-शाखाओं पर प्राष्ट्रत उत्तराते तीन रियकाओं में स्थापित तीर्थंकरों की पद्मासन प्रतिमाओं (चित्र १५ ख) द्वारा प्रलंकत हैं। स्तंभ-शाखा के निचले भाग पर गंगा तथा यमुना प्रतिभंग-मुद्रा में प्रकित हैं, जिनके पाद्म में यक्ष-द्वारपाल हें जो प्रपने हाथों में गदा और सर्थ के प्रपने विशेष लाक्षणिक उपकरणों को घारण किये हुए हैं। (चित्र १६)।

सतना जिले से भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की एक पद्मासन प्रतिमा उपलब्ध हुई है जो इस समय रामवन स्थित तुलसी-आश्रम-संग्रहालय में सुरक्षित है। पार्श्वनाथ की इस प्रतिमा के पार्श्व में चमरखारी इंद्र और उपेंद्र को श्राकर्षक ति -शंग-मुद्रा में खड़े हुए दर्शाया गया है। तीर्थंकर-मृति का सुगठित क्यांकन-मुजमण्डप पर घ्यानस्य शांत भाव तथा श्राध्यातिक दीरित का विकिरण, और देव-अनुचरों की कोमल-कमनीय मुद्रा का खंकन यह बताता है कि यह प्रतिमा गुप्त-कालीन कला-परंपरा के प्रेरणा-श्रीत के निकट है, और इसका रचनाकाल लगभग सातवीं शताब्दी प्रतीत होता है।

सीरा पहाड़ी से प्राप्त जैन प्रतिमाधों का उल्लेख धध्याय १२ में किया जा चुका है। सीरा पहाड़ी के ही निकट स्थित नचना से भी लगभग धाठवीं खताब्दी की तीन तीर्यंकर-प्रतिमाएँ उप-लब्ध हुई हैं जिनमें दो ध्रादिनाथ की पद्मासन प्रतिमाएँ और एक पार्श्वनाथ की कायोत्सर्ग प्रतिमा है। नचना गुप्त और प्रारंभिक प्रतीहारकालीन बाह्यण्य मंदिरों के लिए विख्यात है।

जबलपुर के निकटवर्ती क्षेत्र तथा तेवर (प्राचीन त्रिपुरी) से भी, लगभग नौकी से ग्यारहवी शताब्दियों तक की प्रतेक खैन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं। इनमें से खाल-प्रलंकत परिकरपुक्त तीर्यंकर धर्मनाथ की पद्मासन प्रतिमा (चित्र १७ क) लगभग दसवीं शताब्दी की कल्चूरी मृतिकला की एक उल्लेखनीय कृति है। यह प्रतिमा इस समय नागपुर के केंद्रीय संयहालय में है। इसी प्रकार के गठन और कलात्मक अंकन के लिए विख्यात एक दूसरी उल्लेखनीय प्रतिमा पद्मासनस्य तीर्थंकर ध्रादिनाथ की है जो त्रिपुरी से उपलब्ध हुई है और इस समय कलकत्ता के राष्ट्रीय सम्रहालय में

<sup>1 [</sup>पतियानी देवी मंदिर की विश्वद रूप से उत्कीण कंबिका की एक प्रतिमा इलाहाबाद संग्रहालय में है (प्रमोद-चन्द्र, स्टोन स्क्यूनव इन कि इसाहाबाक व्यक्तियम, 1971 (?), पूना पूनी 162), इस जुनुमूंजी देवी सी चारों मुजाएँ लिखित हो जुकी है। देवी करण्ड-मुक्ट पारण किये हुए हैं। इसका प्रभागकक जक्काकार कमल में सुजोमित है। देवी के पावं में दो बुकक है, पैरों के पात मक्त कर-पारी है, जिनके पावं में दो जुनुमूंजी देवियो है। बागों भीर की देवी को प्रवार्णत (प्रज्ञारित ?) भीर दायों भोर वाली को जळालंकता (जळालंकता?) किला गया है। पावं की सुन्द-पिकाओं पर उन्कील प्रानुच र देवियां नामाकित है। इस प्रतिमा का काल प्यारह्वी शताब्दी निर्मारित किया गया है — स्थादक)

बन्धाय 16 ] मध्य मारस

है। '[त्रपुरी में म्राज भी तीर्यंकरों (चित्र ६७ ख) तचा यक्षियों को झनेक प्रतिमाएँ पड़ी हुई है। इनमें एक तीन यक्षियों का प्रतिमा-समूह (चित्र ६८ क) भी है जिसके पादपीठ पर किसी वीरलंदी का अभिलेख सगभग नौदीं शताब्दी की लिपि में उल्कीण है—संपादक]

नागपुर संग्रहालय में प्रविधित राजनपुर-खिखिनी से उपलब्ध जैन प्रतिमा-समूह में सरस्वती की एक नौवीं शताब्दी की मूर्ति है जिसमें उनके स्तन असंगत रूप से बड़े हैं। मूर्ति में विलक्षण कठो-रता है। इस प्रतिमा-समूह में नौवीं शताब्दी की तीर्षंकर पाश्वेनाथ एवं शान्तिनाथ की दो कायोत्सर्ग प्रतिमाएँ भी हैं जिनपर गंग-कला-शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

मालवा क्षेत्र के देवास जिले में गंधावल लगभग नौवीं शताब्दी की कलात्मक रूप से उत्कृष्ट प्रतिमाधों (चित्र  $\epsilon = \pi$ ) का विशिष्ट केन्द्र हैं। तीर्थंकर की एक विशाल कायोत्सर्ग प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसके पावर्व में इंद्र धीर उपेंद्र चमरधारी के रूप में अंकित हैं। इसके ध्रतिरिक्त यहीं से तीर्थंकर शान्तिनाथ, सुमतिनाथ एवं मुविधिनाथ तथा विद्या-देवियों धीर यक्ष-पश्चियों की प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई हैं।

रायपुर संग्रहालय में सहस्रकृट की एक उल्लेखनीय चौमुली मूर्ति प्रदक्षित है। इसमें पौच स्तर हैं। प्रत्येक स्तर में तीर्यंकरों की भागण्डलयुक्त पद्भासन प्रतिमाएँ पिक्तवद्ध हैं (चित्र ६६)।

जैन प्रवधों के अनुसार आम नामक नरेश ने, जो नीवीं धाताब्दी में कल्लीज और खासियर पर शासन करता था, कल्लीज में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जो १०० हाथ ऊँचा था और जिसमें उसने तीर्थंकर महाबीर की स्वर्णप्रतिमा स्थापित करायी थी। उसने खालियर में २३ हाथ ऊँची महाबीर की प्रतिमा भी स्थापित की थी। यह भी कहा जाता है कि उसने मयुरा, अनिहलवाड़, मोडेरा आदि में भी जेन मंदिरों का निर्माण कराया था। उजैन परंपराओं में उल्लिखित नरेश आम प्रतीहार नागभट-द्वितीय (मृत्यु ८८३ ई०) रहे होंगे जो जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इस जैन परंपरा की सत्यना इन स्थानों से प्राप्त प्रारंभिक सध्यकालीन जैन अवशेषों द्वारा प्रमाणित होती है।

तोमरकालीन शैलोरकीण विधाल जैन प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध ग्वालियर के किले में अविका यक्षी भीर गोमेच यक्ष की शैलोरकीण सपरिकर प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं। लिलतासन में बैठी अविका के पाइवें में उनकी सेविकाएँ हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माणकाल लगभग आठवीं गताब्दी निर्धारित

शाह (यू पी). स्टबीज इन जैन झार्ट. 1955. बनारस. चित्र 42.

<sup>2</sup> मजूनदार (प्रार ती) तथा पुतालकर (ए वी), लंगा एक क्रॉफ इंगीरियल कम्मीका 1955 बन्बई. पु 289.

किया जाता है। ये प्रतिमाएँ भारी स्नाकार स्नीर रचना-सौष्टव के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं, तथा कुषाण एवं गुप्त-कालीन पांचिक स्नीर हारीति प्रतिमाओं के समनुरूप हैं। अधिका यक्षी की मुखाकुति स्रण्डाकार है, जेन सर्घतिमीलित हैं, केशसण्या घम्मिल्ल स्नाकार का है, कसे हुए गोक स्ते हैं, श्रीवा स्नोर कुछि गुप्त निवस्ती हैं। उत्तर उत्तर उत्तर हुस्मा तथा नितम्ब चीड़े हैं। यक्ष की प्रतिमा स्वत्य औन प्रतिमाएँ भी विद्यामान है जो लगभग उसी काल की हैं। इनमें से एक प्रतिमा में कायोत्सर्ग-मुद्रा में स्नादिनाथ का स्रंकत है। उसकी तीद सटक-जेवी हैं। इनमें से एक प्रतिमा में कायोत्सर्ग-मुद्रा में स्नादिनाथ का स्रंकत है जिसके चारों स्नीर प्रतास-मुद्रा में तेईस तीर्थंकर स्नीकत है। इस प्रकार यह प्रतिमा एक चतुर्विद्याति-पृष्ट के रूप में है। दूसरी प्रतिमा में नदीववर-द्रीप सहित तीर्थंकर सादिनाथ स्निकत है। तीसरी प्रतिमा कायोत्सर्ग-मुद्रा में पार्वनाथ की है। उनके शीर्थ पर नागफण ख़ादिनाथ स्निकत है तथा सुदर सर्घ-मानवाकृति नागों द्वारा तीर्थंकर का जलाभियेक करते दिखाया गया है। नागों के सिर पर लहरिया केश-सज्जत है। वालियर के दक्षिण-पूर्व में कुछ दूरी पर स्थित स्वाच को तत्कालीन प्रतिमाग्ते प्रतिम का सहयेव-संदिर के लिए प्रसिद्ध है, पार्थनाथ सीर सादिनाथ सात्र तिस्तर के बार्थ प्रतिस्था सादिन वाच की तत्कालीन प्रतिमाग्ते प्राप्त हुई है। स्नादिनाथ की प्रतिम का सूक्ष्यता के साथ प्रतिस्थण हुस्ना है। परमन्ति हो। उनके साथ प्रतिस्था स्नाव की तत्कालीन प्रतिमाग्ते प्राप्त हुई है। स्नावनाथ की प्रतिम का सूक्ष्यता के साथ प्रतिस्था में वैठा हुई द्वाधीयायी है। परमन्ति कमल प्रवावती द्वारा भव्य स्व स्वाच से स्वाच हो।

विदिशा जिले में बडोह नामक स्थान पूर्व-मध्यकालीन (प्रतीहार) कला घौर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि यहाँ अविकाशतः मंदिर ब्राह्मण संप्रदायों से संवंधित हैं तथापि यहाँ जीनों का भी लगभग दसवी शती का एक बडा मंदिर है जिसमें वर्गाकार भमती के मध्य में लितन नागर शिक्षरपुक्त देवकुलिकाएँ हैं। यधिप उनकी समुचित मुरक्षा नहीं की गयी है तथापि यहाँ देव-कुलिकाओं के अवशेष पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। ये देवकुलिकाएँ चौवीस तीर्थंकरों की थी। इनमें से मध्यवर्ती देवकुलिका सबसे ऊँचे शिक्षरप्ताली है, जो संभवतः ऋषमनाथ को समर्पित की गयी थी।

इसी जिले के श्रंतर्गत ग्यारसपुर पूर्व-मध्यकालीन ब्राह्मण्य श्रीर जैन धर्मों के संदिर तथा सूर्तियों के श्रवशेषों के समृद्ध भंडार के रूप में प्रसिद्ध रहा है। लगभग नौवीं शताब्दी की वीसियों स्वतंत्र जैन प्रतिमाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। इन प्रतिमाओं में कायोत्सर्ग एवं पद्मासन-मुद्राओं में तीर्थंकरों तथा जैन यक्ष-यक्षियों की कमनीय प्रतिमाएँ हैं। यक्ष-यक्षियों की प्रतिमाएँ लिलासन-मुद्रा में बैठी हुई श्रवया श्राकर्षक त्रिभंग-मुद्रा में खड़ी हुई श्रव्या श्राकर्षक त्रिभंग-मुद्रा में श्राचीन

<sup>1</sup> बुन (क्लॉस). जिन इनेकेक ग्रॉफ देवगड़. 1969. लीडन. चित्र 18-18 ए.

भेदस्तर (भाइकेल डब्ल्यू). माम, म्राम्नोल एण्ड जैनिज्य इन ग्वालियर फोर्ट. वर्णेस सांफ वि स्रोरियण्यल इंस्टीह्यूड, बद्दीदा. 22; 354-58.

ब्राच्याय 16 ] शब्य भारत

मंदिरों में सर्वाधिक संरक्षित मालादेवी मंदिर के नाम से विख्यात जैन मंदिर है, जो वास्तव में प्रती-हार वास्तुकला के चरम विकास का प्रतीक है।

## संविर

मालादेवी मंदिर, ग्यारसपुर :

मालादेवी मदिर एक सांघार-प्रासाद है जिसका कुछ भाग शैलोक्तीण तथा कुछ भाग निर्मित रचना है। यह मंदिर मुखमण्डप, मण्डप, अंतराल तथा सांघार-गर्भगृह से युक्त है (चित्र १०१ तथा १०२)। गर्भगृह की रूपरेखा पंच-रथ प्रकार की है तथा इसके ऊपर रेखा-शिखर है (चित्र १०३)।

मंदिर का पीठ मुद्दु भीर सामान्य गोटा-भ्रलंकरणों से युक्त है। यह जंघा को भ्राघार प्रदान किये हुए है। जंघा-भाग कक्षासन तथा देवकोष्टों से मण्डित है (चित्र १०४)। श्रायताकार प्रासाद के लखुतर बाहुक्षों में दो कक्षासन है जबकि लवे बाहुक्षों में ऐसे ही तीन-तीन गवाक्ष है जिनमें से दो मण्डप भीर एक गर्भगृह से प्रक्षिप्त हैं। ये गवाक्ष मुख्यतः भ्रतंकरण के लिए बनाये जाने के कारण भ्रद्यंत भ्रत्य प्रकाश ही भीनर पहुँचने देते हैं।

दक्षिण दिशा में मंदिर के छह निर्गम हैं जिनमें से तीन बड़े हैं और तीन छोटे। ये सभी देवकोच्टों द्वारा म्रालंकृत हैं जो जंघा नथा पीठभागों पर हैं। जंघा पर निर्मित देवकोच्टों में दिग्पालों तथा यक्ष-यक्षियों की बाकुतियाँ उन्कीणें हैं जबिक पीठों की शिल्पांकिन फलको पर मानव-मुखाकृतियाँ तथा बेल-बुटे प्रचुर मात्रा में क्षंकित हैं।

मंदिर का क्षित्वर पंच-रथ प्रकार का है जिसकी ब्राकृति त्रिभुजाकार प्रतीत होती है। शिखर के बारों घोर घाठ शिखरिकाएँ बनी हैं। मण्डपों की छतें ध्वस्त हो चुकी हैं फिर भी खबश्चिष्ट प्रशें से बात होता है कि वे निस्संदेह फानसना बने थे धौर इनमें पीढ़े तथा रत्नों से खलंकृत कंठों का तार-तस्य दर्शनीय है।

दिलण दिशा में शिक्षर-मूल पर निर्मित (रिषका) में गरुड़ासीन प्रष्टभुजी चक्रेदवरी देवी की प्रतिमा स्थापित है। देवी के प्रस्विष्ट दो द्वाहिते हाथों में पाछ धीर वच्छ हे तथा वायी घोर के दो खबिष्ट हाथों में वच्छ भीर चक्र। देवी के पार्द में दोनों घोर परिचारिकाएँ हैं। इसके ठीक वायों घोर की रिषका में पद्मसनस्थ सीर्थकर-प्रतिमा है, जबिक दायों घोर की रिषका में सिशुसहित खबिका यदी लितासन में बैठी है। तदनुरूप उत्तर दिशा की रिषकाओं में चक्रेदवरी यसी की प्रतिमाएँ परिचारिकाओं सहत धंकित हैं। इसके ठीक दाहिनी रिषका में एक पद्मसनस्थ सीर्थकर-

मूर्ति तथा बायों में ललिलासन में बैठी श्रंदिका यक्षी की प्रतिमा है। जंघा स्थित देवकोष्ठों का विवरण दक्षिण-पूर्व से प्रदक्षिणा-कम में निम्नलिखित है:

जंघा के दक्षिण-पूर्व कोने में स्थित प्रथम देवकोष्ठ में घ्रष्टभुजी देवी की प्रतिमा दो सिरवाले पक्षी के ऊपर पद्मपीठ पर लिलासन में बैठी हुई है। देवी के खविषष्ट दाहिने हाथों में गदा-जैसा झाग्रुप, पद्मपुष्प तथा चौरी है जबिक बायें हाथों में चौरी, ध्वजा धौर धनुष हैं। यह देवी कुक्कुटाहि पर ख्रारूढ यक्षी पद्मावती हो सकती है।

दक्षिण दिक्षा में निर्मित द्वितीय देवकोष्ट में एक चतुमुंजी देवी पद्मपुष्प पर लिलितासन में बैटी है जिसके हायों में कृपाण, चक्र, ढाल और गंख हैं। देवी का बाहन गज उनके पद्मपीट के नीचे दक्षीया गया है। सभवन वह देवी पुरुषदत्ता है जो पौचनें तीर्थकर की यक्षी है।

दक्षिण दिशा के शेष छह देवकोष्ठ (संख्या ३ से ५) रिक्त है। किन्तु इनके बीच के सिललांतरों में छोटे-छोटे देवकोष्ठ है जिनमें यक्ष तथा यक्षी पद्मावती की प्रतिमाएँ हैं।

श्चंतराल से संलग्न पार्श्वभागों पर निर्मित लघु देवकोष्टों में भी प्रतिमाएँ श्रीकत है। पिक्वमी देवकोष्ट में एक देवी की प्रतिमा है जो मगर पर लिलतासन में बँठी है। उसके हाथ बरद श्चीर अभय-मुदाओं में है, दो हाथों में नीलपद्म एवं कलख है, जबिक पूर्वी भित्त के देवकोष्ट में पद्मपीठ पर लिलतासन-मुदा में झासीन श्रष्टपुषी देवी की प्रतिमा स्थापित है। देवी की दायों भ्रोर के झबिष्ट दो हाथों में पाश भीर कृषाण हैं तथा बाह में के झबिष्ट तीन हाथों में घण्टा, ढाल भीर पाश जैसे उपादान है। उनके पद्मासन के नीचे बाहन के रूप में घश्च झंकित हैं। संभवतः यह देवी मनोवेगा है जो छठे तीर्थकर की यक्षी है।

दक्षिणी-भद्र के पश्चिमी पल्लविका के देवकोष्ट में नाग-फण-छत्र के नीचे दो भुजाझोबाली यक्षी पद्मावती खड़ी हुई दिखाई गयी है। इससे संलग्न पार्श्वभागों पर निर्मित लघु-देवकोष्टों में से प्रत्येक में ललितासन-मुद्रा में एक देवी-मूर्ति झॉकत है।

पश्चिमी भाग में स्थित नौवाँ देवकोष्ठ रिक्त है, जबिक पश्चिमी भद्र की पत्लविका के एक मात्र देवकोष्ठ में नाग-फण-छत्र के नीचे लड़ी हुई दो-भुजी पद्मावती देवी की प्रतिमा है। उनके दायें हाथ में नीलकमल है तथा वार्यों हाथ एक दण्ड पर टिका है। उससे संलग्न एक लखू देवकोष्ठ में चतुर्युंजी देवी लिलतासन-मुद्रा में मकर पर धारूढ़ है। उसके निचले दायें हाथ में पुष्प है धौर अपरी दायों हाथ सीमांत पर है; ऊपरी बायें हाथ में दर्गण है धौर निचला बायों हाथ मोद में रला हुआ है।

बच्चाय 16 ] जन्म भारत

मंदिर का उत्तर-पश्चिम कोना शिलाटंकित होने के कारण पश्चिमी भाग के दसवें-यारहवें तथा उत्तरी भाग के बारहवें-तेरहवें देवकोष्ठ कभी निर्मित ही नहीं हुए ।

ग्रंतराल के उत्तरी भाग में स्थित चौदहवें देवकोष्ट में दो-भुजी कुवेर को खड़े हुए दर्शाया गया है। कुवेर के हाथों में कपाल (खप्पर) और यैली है। यैली दो निधिकलशों के ऊपर रखी हुई है। चौदहवें देवकोष्ट के नीचे एक चतुर्भुंजी देवी खड़ी है, जिसका एक हाथ श्रभय-मुद्रा में है तथा ग्रन्य हाथों में पद्मपुष्प, नीलपद्म ग्रीर संभवतः दर्गण हैं।

महामण्डप के उत्तरी कक्षासन के नीचे पंद्रहवें देवकोष्ठ में लिलतासन सुद्रा में प्रासीन वारह-भूजी देवी की एक प्रतिमा है। देवी के दायों भोर के भ्रविषय्ट पीच हायों में लहग, दर्पण, पुष्प, चक्र भ्रीर बच्च हैं तथा वायों भोर के भ्रविषय्ट दो हाथों में पद्मपुष्प तथा फल हैं। उसके वाहन के रूप में एक पशु भंकित है जो खिण्डत हो चुका है किन्तु उसका भ्राकार-प्रकार वराह या सुभ्रर से मिलता-जसता है।

मण्डप के उत्तरी निर्गम पर स्थित सोलहवें देवकोष्ठ में इन्द्र की द्विभुजी प्रतिमा उत्कीण है। इन्द्र लिलतासन-मुद्रा में गज पर मारूढ़ हैं। उनके वाये हाथ में बच्च है तथा दायौ हाथ लिण्डत हो चुका है। सोलहवें देवकोष्ठ के नीचे, प्राधिष्ठान के कोष्ठ में, बारह्मूजी देवी की प्रतिमा स्थित है। देवी लिलतासन-मुद्रा में पहिये-मुक्त लौहरथ में आरूढ़ है। देवी का एक बायौ हाथ प्रभय-मुद्रा में है तथा प्रमय बायें हाथों में त्रिश्ल, चक्र, ढाल, धनुष, प्रसाधन-पेटिका और फल हैं। लौहरथ (लौहा-सन) के कारण यह देवी द्वितीय तीयंकर की यक्षी प्रशिवा या रोहिणी के रूप में पहचानी जा सकती है।

सत्रहवें देवकोष्ट में लिलासन में बैठी हुई एक चतुमुंजी देवी की प्रतिमा है, जिसका सिर श्रीर हाथ खण्डित हो चुके हैं। उत्तरी भाग के पूर्वी कोने पर स्थित प्रठारहवें देवकोष्ट में चतुमूंजी देवी लिलासन में सत्स्य पर धारूढ़ है। देवी के श्रविषट हाथों में से दो वरद एवं प्रभय-मुद्रा में हैं तथा एक श्रन्य हाथ में जाल है। इस देवी को पंद्रहवें तीर्थकर की स्वेतांवर यक्षी कंदर्यों के रूप में पहचाना जा सकता है।

उत्तर-पूर्व कोने पर स्थित उन्नीसर्वे देवकोष्ट में, रेवंत की प्रिया लिलासन में बैठी है। यह देवी चतुर्भुजी है, जिसके चारों हायों में बच्च, खट्बांग, जाल और छत्र हैं। उसके झासन के नीचे झदब प्रक्तित हैं।

मंदिर का मुखसण्डप चार स्तंभों पर खाषारित है। इसका वितान समक्षिप्त शैली में नेत्राकार है जिसमें कोल तथा गजतासु के धलंकरण बने हैं। मुखसण्डप के भीतरी दो स्तंभों के सध्य तथा मण्डप के प्रवेशद्वार में भी इसी प्रकार के वितान हैं। मण्डप का प्रवेशदार पंच-शास शैली का है। शासाओं पर कमशः बेल-बूटे, नाग, मिथुन भौर दो कुड्य स्तंभों का अंकन है। मिथुनों का अंकन बारी-बारी से भूतों या पाश की आकृति के साथ हुआ है। सलाट-विस्व में गरङ -आरूड अध्यभुजी चक्रेडवी देवी प्रदिश्त है। यह देवी अपने बायों और के म्रविधाट तीन हाथों में पद्म, चक एवं फल धारण किये हुए है तथा दायों और के एकमात्र अव-धिट हाथ से क्सलनाल पकड़े हुए है। डारशास्त्रा के म्राधार-भाग पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ प्रदिश्त है जिनके पार्थ में अनुचर नथा दारापाल है।

मण्डप वीचों-बीच चार स्तंभों पर धाधारित है। इसका वितान ग्रष्टकोण तथा संभवतः समिक्षिप्त ग्रैली का है जिसमें गक्तालुओं के चार कमशः घटते हुए रहे हैं जो श्रव श्रंशमात्र सुरक्षित हैं। मण्डप वितान के सरदलों श्रीर शहतीरों पर रियकाओं की दो पिक्तवा श्राक्त हैं। मण्डप की दक्षिण-भित्ति के साथ तीर्थंकर की एक विशाल कायोत्सगं प्रतिमा श्रवस्थित है जिसके दोनों पादवों में दो भक्त श्रीकृत हैं।

मंदिर के भीतरी भाग के सभी स्तभ झाकार-प्रकार में एक-जैसे तथा झरखंत झलकुत है। स्तंभों के निचले झौर उगरी भाग वर्गाकार हैं। सच्यभाग सोतह एहतुओं का तथा घण्टा-किकिण-चित्रण द्वारा झलंकुत है। स्तंभ का शीर्षभाग एक गोल चौकी, कीति-मुख तथा लता-चल्लियों से झलंकुत एक वर्गाकार फलक, एक सामा सामलक, पत्राविलयों से झलंकुत एक झन्य वर्गाकार फलक तथा दो वर्गाकार झामलकों से उस्कीण हैं। स्तंभों के शीर्षभाग में टोड़े लगे हुए हैं जिनके पाश्व झजलिबद्ध नागों के चित्रण से झजकुत है।

मदिर के कुछ धाकर्षक कला-प्रतीकों में एक विशेष प्रकार का कीर्तिमुख (चित्र १०० ख) तथा प्रचुरता से अलंकृत घट-पत्लव सम्मिलित हैं। गर्भगृह का प्रवेशद्वार मण्डप के प्रवेशद्वार से सामा-त्यतः मिलता-चुलता है। इसके दो सरदलों में से निचल सरदल पर रिषकाओं में तीर्थकरों की नौ काधोस्तां प्रतिमाएँ एक पिक्त में प्रदक्षित हैं। सरदल के दायें सिरे पर मालाभारी मिचून म्राकृतियां अकित है तथा एक खड़ी हुई चतुभुं जी विद्यादेवी की प्रतिमा है जिसके हाथ वरसुद्वा में तथा पुस्तक और कलता लिये हुए अकित है। इसी प्रकार वाये सिरे पर बीण जेकर खड़ी हुई चतुभुं जी सरदवती की खण्डित प्रतिमा है। द्वारसाखाओं के निम्नभाग में गगा भीर यमुना देखियों फ्रांकर हैं जिनमें से प्रत्येक के पादवं में युगल द्वारपाल निर्मित हैं। पूर्वीभिमुख द्वारपाल अपने एक हाथ में गदा लिये द्वाए है।

गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणापथ है जिसमें दोनों ओर प्रवेशद्वार हैं। इनके उत्तरांग रिध-काओं और मूर्तियों से अलंकृत हैं। दिसाणी प्रवेशद्वार के उत्तरांग के निचले स्तर पर नी तीर्थंकर, मध्य पर चार तथा ऊपरी स्तर पर सात तीर्थंकर-प्रतिमाएँ प्रदक्षित हैं। द्वारवाखाओं पर नदी-देवियाँ उत्कीर्ण हैं जिनके पाव्वों में द्वारपाल झंकित हैं। गर्भगृह के उत्तरी प्रवेशद्वार के उत्तरांग पर सप्त-मानुकाएँ नृत्य-मद्रा में श्रक्त हैं जिनके पाव्वों में गणेश और वीरभद्र हैं। बन्याय 16

भीतरी प्रदक्षिणापण की तीनों दिशाओं में तीन देवकोष्ठ हैं। दक्षिण दिशा के प्रमुख देव-कोष्ठ में पद्मासन तीर्थंकर-मूर्ति है तथा उत्तरी दिशा के एक देवकोष्ठ में यक्षी चक्रेस्वरी स्थित है।

प्रौढ़ तथा धालंकारिक वास्तुकला एवं सुविकसित मूर्तिकला के श्राघार पर इस मंदिर का रचना-काल नौवीं शताब्दी का उत्तरार्थ निश्चित किया जा सकता है। यह मंदिर मध्य भारत की प्रतिहारकालीन स्थापत्य शैली का चरमोस्कर्ष प्रदक्षित करता है।

### वेवगढ के जैन मंदिर!

देवगढ़ किले के पूर्वी क्षेत्र में लगभग ३१ जैन मदिरों का एक समूह है (रेखाचित्र ६), जिसमें नौत्रों से बारहवीं शताब्दी तथा उससे भी परवर्ती काल के मंदिर सम्मिलत हैं। मध्य भारत में यह स्थान तीन धताब्दियों के लवे समयांतराल में जैन कला एव स्थापत्य के विकास का अध्ययन करने के लिए उल्लेखनीय केन्द्रों में से एक है। यहाँ पर लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दियों का भी एक जैन मंदिर था, इस तब्य का प्रमाण यहाँ से उपलब्ध गुप्तोत्तर शैली के कुछ वास्तु-स्रवशेषों स्रौर एक तीर्य-कर प्रतिमा से मिलता है।

वर्तमान मदिरों में प्रथिकांशत: दस से बारहवीं शती के हैं। पूर्ववर्ती दो शताब्दियों के मंदिरों की सस्या वास्तव में बहुत कम है। मंदिर सख्या ११, १२ और २६ जैसे कुछ मंदिरों को छोड़कर शेष मंदिर अलकरणविहीन तथा छोटे झाकार के हैं। इनकी रूपरेखा या तो वर्गाकार है या आयताकार। प्रश्येक मंदिर एक विशाल कक्ष है। कुछ मंदिरों में इस कक्ष के पिछले भाग में बाहर एक छोटा गर्मगृह भी है, कुछ में नहीं है। किन्तु सामान्यतः तभी के आपो एक बरामदा या प्रवेशमण्डण है। अधिकांश मंदिर समतल शिखरपुक्त है, पर कुछ पर छतरियाँ वनी हैं।

कमांक २५ से ३१ तक के मंदिर एक घने मृद्ध के रूप में निमित हैं, शेष मदिर यत्र-तत्र विखरे हुए हैं जिनमें से मंदिर कमांक १,२ तथा १० एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं।

मंदिर कमांक २२ तथा २४ (क) के ब्रातिरिक्त कमांक १२ घौर १५ तथा कमांक १२ के के ब्रास-पास के सात छोटे मंदिर नौवीं शताब्दी के हैं। मंदिर कमांक १२ के प्रवेशमण्डप के स्तंभ पर उत्कीर्ण विक्रम संवत् ६१६ (८६२ ई०) के ब्राभिलेल के ब्राधार पर इन मंदिरों का रचनाकाल लगभग ८५०-६०० ई० निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ उपलब्ध ष्रसंस्य वास्त-श्रवशेष धौर

<sup>1 [</sup> इस मंदिर-समृह में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका रचना-काल इस माग की विचाराचीन सर्वाध से करवर्ती है, किन्तु प्रध्ययन की दृष्टि से इस समृह को कालकच्चों में वर्गीकृत न करना सुविधाजनक प्रतीत हुया है. – संपादक]



रेलाचित्र 9. देवगढ : मंदिरों की रूपरेला

प्रतिमाएँ यह प्रमाणित करके हैं कि इस स्थान पर नौकीं शताब्दी के और भी अनेक मंदिर विश्वमान रहे होंगे।

बड़े शिलाखंडों से निर्मित विशालकक्षीय सर्विर कमांक १, १३, १६ और २० दसवी शती के हैं, जिनमें पूर्व मध्यकालीन प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विशालकक्षीय संदिर कमांक १७ में भी पूर्व मध्य-कालीन दसवीं शताब्दी की प्रतिमाएँ हैं। इस मंदिर की भित्तियाँ ध्वंस हो चुकी हैं।

विशासकक्षीय मंदिर कमांक २, ३, ११ सौर १६ दसवीं-स्यारहवीं सताब्दियों के हैं। इनकी मिलियाँ शिलापट्टों से निमित हैं सौर इनमें मध्यकालीन प्रतिमाएँ स्थापित हैं। मंदिर कमांक २ (विक्रम संवत् १०२३, १०५१ तथा १०५२) और मंदिर कमांक ११ (विक्रम संवत् १९०५ तथा ११२६) के युव्याय 16 ]



(क) कुण्डलपुर - मन्दिर



(ख) कुण्डलपुर — दो तीर्थकर मूर्तियाँ

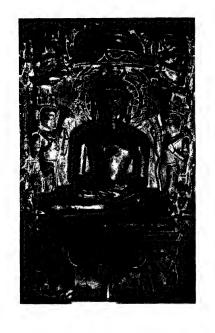

(क) कुण्डलपुर - - तीर्थकर ग्राभनन्दननाथ



(ख) कुण्डलपुर — तीर्थकर पार्श्वनाथ

षध्याय 16 ] मध्य भारत



(क) पिथौरा -- पतियानी देवी का मदिर



(ल) पिथौरा — पतियानी देवी के मंदिर का सरदल



पिथौरा - पतियानी देवी का मन्दिर, द्वारपाल

ग्रध्याय 16 मध्य भारत



(क) जबलपुर --- तीर्थंकर धर्मनाय (नागपुर संग्रहालय)



(स) तेवर - तीर्थकर मूर्ति



(क) तेवर -- ाभि-लेखाकित यक्षियाँ



(स) गंधावल --- तीर्थकर मूर्तियाँ

भध्याय 16 ] मध्य भारत



रायपुर मद्रहालय सहस्रकृट

# বিস 100

# (ब) ग्यारसपुर - मालादेवी मन्दिर, झलंकुत कीर्ति मुख

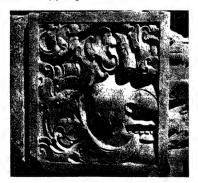

(क) ग्यारसपुर - तीर्थकर ग्रार यक्षियाँ



ग्रध्याय 16 | मध्य भारत



ग्यारसपुर मालादेवी मन्दिर

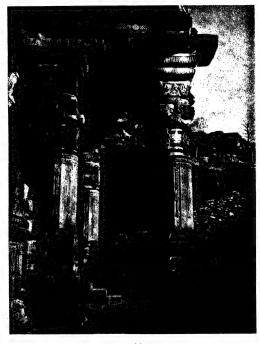

ग्यारसपुर -- मालादेबी मंदिर, मुख-मण्डप

ग्रध्याय 16



स्यारसपुर — मःलादेवी मंदिर, शिखर

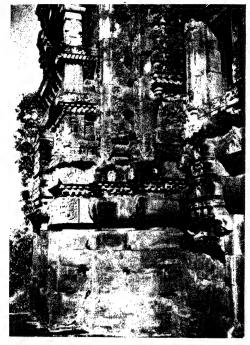

स्थारमपुर - मालादेत्री मन्दिर, जवा

श्रद्याय 16



देवगढ़ --- मन्दिर स॰ 18

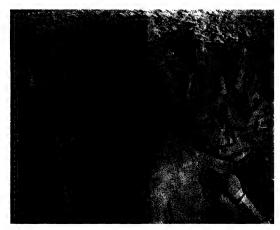

देवगढ --- मदिर सं० 21, ग्रासर-शिल्पाकन

भध्याय 16 ] मध्य भारत

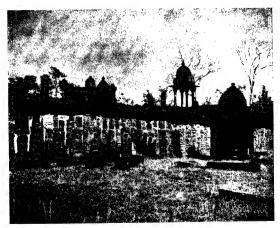

देवगढ --- मदिर स॰ 12, दार्थाभाग, प्राकार मे 'जड दी गई तीर्थंकर मूर्तियां



देवगढ --- मन्दिर स॰ 12, शिखर ग्रीर परवर्ती छन्नी

बन्दाय 16 ] सन्य भारत

ध्यमिलेकों से इनकी निर्माण-तिथि ज्ञात होती है। ये विद्याल कक्षीय मंदिर जैत्यवासीय स्थापत्य के नमूने हैं, जो मध्य मारत के रणोद, कढ़ाह तथा सुर्वाया जैसे स्थानों के दीव-मठों के ध्रनुरूप हैं। मंदिर कमांक १ एक विद्याव प्रकार के खिलार से मध्यत है तथा इसके भीतर एक विद्याल सहल कूट विद्यमान है। इस मंदिर में विक्रम संवत् ११२० का ध्रमिलेका उत्कीण है। यह मंदिर, मंदिर कमांक ३१ के प्रतिरिक्त, इसी कालकण्ड के अंतर्गत धाता है। यहाँ उपलब्ध ध्रनेक वास्तु-अवद्येष ध्रीर स्तंभ, जिनमें से कुछ मंदिर कमांक १२ के ध्रास-पास पड़े हैं, ध्रपनी विद्येषताओं के ध्राधार पर दसवी-प्यारहर्वी शताब्वियों के हैं।

छोटे तथा पतले शिलाफलकों से निर्मित लघु मंदिर बारहवीं शताब्दी के माने जा सकते हैं। ये हैं मंदिर कमांक १८ (चित्र १०४), २१, २४, २६, २७ (ख) तथा ३०। मंदिर कमांक २१ में गुणनंदी-समूह के दो प्रभिलेख हैं, जिनका समय बारहवीं शताब्दी निर्घारित किया जा सकता है। इस मंदिर में कुछ प्रतिमाएँ भी स्थापित हैं (चित्र १०६)।

क्षेय मंदिर कमांक ४, ६, ८, १२ (ग) तथा १४ बारहवीं शताब्दी से परवर्ती हैं। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये इंट जैसे छोटे-छोटे प्रस्तर-फलकों से निर्मित हैं, जिनकी चिनाई में सामान्यत: चूने का उपयोग हुमा है। मंदिर कमांक ६, १३, १५, १८ तथा २० समूहगत मंदिर हैं। विचाराधीन प्रविक्ष में ही इनकी मरम्मत की गयी थी और उसी समय मंदिर कमांक ४ तथा १५ के मांगे प्रवेशमण्डणों का भी निर्माण किया गया। साथ ही, इसमें भी संदेह नहीं कि बहुत-से मंदिरों में बुंदेला युग में प्रकबरकालीन स्थापत्य शैली की छत्तरियों, उपशिक्षरों, मण्डपों तथा मुण्डेरों का मृतिरिक्त निर्माण किया गया।

केवल दो मंदिरों, कमांक १० और १४ में वास्तु-प्रशंकरण देखने को मिलता है। दोनों ही मंदिर नीवीं सती के हैं। शेष मंदिर प्रपनी द्वारशाखाओं को छोड़कर प्रिषकोशतः धर्मकरणिवहीन हैं। मंदिर तथा वित्त पर रेखा-विश्वस्त हैं। शेष मंदिर धिकाशकाराः समतल शिखर-युक्त विश्वास कक्षीय हैं, या फिर वे प्रवेश-मण्डपयुक्त मंदिर हैं जो गुप्तकालीन मंदिरों के समान हैं जिनमें मात्र एक समतल शिखरवृत्त गर्मगृह तथा प्रवेशमण्डप होता था।

देवगढ़ में भूतियां, मानस्तंभ भीर भ्रमिलेख प्रभृत मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर मंदिरों तथा खुले स्थान में उपलब्ध प्रतिमाभों की संख्या एक हजार से प्यारह तो तक के लगभग है। इनमें से एक तीर्षकर-प्रतिमा निष्कित रूप से गुस्तोत्तरकालीन (लगभग सातर्वी-याठवीं बताब्दियाँ) हैं, जबिक लगभग ५० प्रतिमाएँ नीवीं बती की हैं, जिनमें मंदिर कमांक १२ भीर १५ की सूल प्रतिमाएँ सी सम्मितित हैं। लगभग इतनी ही संख्या में दसवीं बती की प्रतिमाएँ हैं। शेष प्रतिमाएँ अधिकांबतः प्यारहिष्टी-वारहिष्टी का विष्टा में प्रतिमाएँ सी प्रकाशकातः प्यारहिष्टी-वारहिष्टी का विष्टा में की हैं।

मंदिर क्रमांक १२ एक सांघार-प्रासाद है, जिसमें गर्भगृह, प्रदक्षिणापय धौर धंतराल सम्मिलित हैं। इस मंदिर के चारों धोर एक झाधुनिक प्रकार की रचना की गयी है, जिसमें प्राचीन मूर्तियाँ कुछ स्थूल हैं और उनमें पतली देह-यण्टि पर प्रपेक्षाकृत भारी सिर निमित किये गये हैं। वल से प्राप्त प्रतिमाधों का वस्त्रांकन सिरोही। जिले में बसंतगढ़ से प्राप्त ६८० ई० की तीर्थंकर की एक सुंदर कांस्य प्रतिमा के वस्त्रांकन का पूर्वंक्प है। वसंतगढ़ से ही लगभग ७०० ई० की सरस्वती की खड़गासन-मुद्रा में प्रक्रित एक छोटी-सी ताम-प्रतिमा तथा तीन कलात्मक रूप से उत्कीण त्रि-तीर्थिक कांस्य प्रतिमाएँ, जिनका समय शहर कांस्य तीर्थंकर-प्रतिमाधों को जिनका समय शहरी शाति है हैं। भिनमाल से प्राप्त खड़ासन मुद्रा में दो कांस्य तीर्थंकर-प्रतिमाधों को जिनका समय शहरी शाति हो निर्मात की प्रतिमाधों की रचना कुछ बेडील तथा कलात्मक दृष्टि से निम्मस्तरीय है। इसी स्थान से प्राप्त भीर इसी काल्य की प्रतिमाधों की रचना कुछ बेडील तथा कलात्मक दृष्टि से निम्मस्तरीय है। इसी स्थान से प्राप्त भीर इसी काल की निर्मित, पद्मासन-मुद्रा में ऋषभगाथ भी को कांस्य प्रतिमा उच्च श्रेणी की है, जिसकी तुलना वसंतगढ़ की तिर्थियुक्त तीर्थंकर-प्रतिमा से की जा सकती है।

श्रोसिया स्थित श्राठवीं शताब्दी के महाबीर-मंदिर की पाषाण-प्रतिमाएँ प्रतिकरण श्रीर स्यूल रचना में सामान्यतः श्रकोटा तथा वसंतगढ़ की समकावीन कांस्य प्रतिमाश्रों, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, के समान हैं किन्तु सामग्री की विविधता के कारण उनमें स्पष्टतः कुछ अंतर है। सिरोही जिने में नंदिया स्थित सातवीं/श्राठवीं शती के महाबीर-मंदिर के चमरचारी श्रनुव में तो पाषाण-प्रतिमाएँ प्रतिकरण की उल्क्रण्टता प्रविधत करती हैं। भटेवर से प्राप्त पाश्वेनाथ की प्रतिमा जो अब गुजरात के चंस्मा स्थित जैन मंदिर में है, शैलीगत रूप से इसी काल की है।

नौवीं शताब्दी की राष्ट्रकूट कला का एक उत्तम उदाहरण हमें धूलिया जिले के चहरदी अस्त प्राप्त कांस्य चतुर्विशति-पट्ट पर ऋषभनाथ की एक सुंदर प्रतिमा के रूप में प्राप्त है। इस प्रतिमा की नेन-रचना तथा अनुचरों की आकृतियों के अंकन में कर्नाटक का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अभि-लेख के अनुसार यह प्रतिमा चंद्रकुल के प्रधुम्नाचायं के एक शिष्य द्वारा स्वापित करायी गयी थी। इस प्रतिमा की समकालीन तथा इन्हीं आचार्य को उनके एक अन्य शांच्य द्वारा समर्पित पावर्वनाच की एक अन्य कांस्य निर्मत कि-तीधिक प्रतिमा है जिसके पावर्व में गज पर आच्छ एक यल (मातंग ?) और सिंह पर आच्छ अविका यली धंकित है। यह प्रतिमा जैसलमेर के निकट अनरसागर के जैन मंदिर में प्रतिपटत है, जहाँ आज भी उसकी उपायना होती है। राष्ट्रकूट मूर्तिकला अपने उत्कृष्टतम रूप में ऐलोरा की जैन गुकाओं की प्रतिमाओं से समानता कर सकती है।

<sup>1</sup> शाह, पूर्वोक्त, पू 22, वित्र 19, 49 तथा 72.

<sup>2</sup> वही, पू22, चित्र 35 ए तथा 35 वी.

<sup>3</sup> बही, चित्र 29 ए.

<sup>4</sup> कमरिवा (स्टेला). आर्ड ऑफ इंग्डिया. चित्र 54.

<sup>5</sup> बाह, पूर्वोस्त, पू 24, वित्र 7.

<sup>6 [</sup>इतका विवेचन प्रध्याम 18 में किया गया है-संपादक]

अध्याय 17 ] पश्चिम भारत



ग्रकोटा - ग्रम्बिका यक्षी, कांस्य मूर्ति (बड़ौदा संग्रहालय)

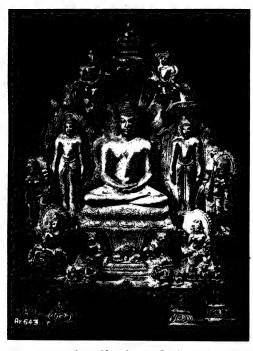

मकोटा -- तीर्थकर पार्श्वनाथ, कांस्य मूर्ति (बड़ौदा संग्रहालय)

श्रभ्याय 17 ] पश्चिम भारत



अकोटा -- चतुर्विशति-कास्य पट्ट (वडी**वा** संग्रहालय)

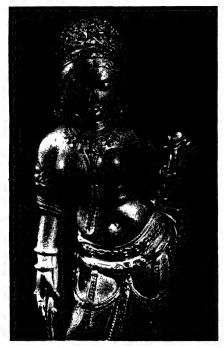

ग्रकोटा - चमरधारिग्गी, कांस्य मूर्ति (बड़ौदा सग्रहालय)

बाज्याय 16 ] पश्चिम भारत

मकोटा, बलभी, बसंतगढ़ और भिनमाल में उपलब्ध जैन प्रतिमाधों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छठी-सातबीं सताब्दियों में इन स्थानों पर जैन मंदिर विद्यमान थे। प्रकोटा से प्राप्त सातबीं शताब्दी की प्रभिनेत्वांकित पार्श्वनाथ की प्रतिमा के लेख से जात होता है कि यह मूर्ति रथ-वसितका में प्रस्थापित की गयी थी। इसी स्थान से प्राप्त और लगभग सन् १००० की एक प्रत्य प्रभिलेखांकित ऋषभाष की प्रतिमा के लेख से जात होता है कि वह द्रोणाचार्य द्वारा अंकोट्टक-वसितका में प्रस्थापित की गयी थी। इस प्रकार रथ-वसितका और अकोट्टक-वसितका प्रकोटा स्थित जैन मंदिरों के नाम ये, जहाँ प्रभिलेखों के प्रनुसार लगभग छठी शताब्दी के प्रमुख जैनाचार्य जिनभद्र वाचनाचार्य द्वारा भी प्रतिमाएं स्थापित की गयी।

जैन साहित्य से ऐसे सनेक जैन मंदिरों के सस्तित्व का संकेत मिलता है, जो म्राज नघ्ट हो चुके हैं। बताया जाता है कि बनराज-चापोत्कट ने पंचासर के तीर्थंकर पाश्वंनाय की प्रतिष्ठा हेतु स्मित्त्वाड़ पाटन में बनराज-बिहार की स्थापना करायी थी, जहाँ उसके मंत्री निम्नय ने, जो राज्यपाल विसल का पूर्वंज था, सन् ७४६ के लगभग तीर्थंकर च्ह्रपनमाय की प्रतिष्ठा में एक मंदिर बनवाया था। निम्नय ने चद्रावती में भी एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था। लगभग उसी घविष में बटेवन-सूरी की प्रेरणा से उत्तर-पिक्च मुजरात के खराड नामक स्थान पर ऋष्यभ-मिद्र का निर्माण किया गया। जिनसेन ने भपने हरियंद्य पुराण नामक ग्रय का लेखन सन् ७६३ में वर्धमान (बध्वन) स्थित पाश्वंनाथ मंदिर (नम्नराजवसित) में रहकर किया था। इस ग्रंथ में दोस्तितका स्थित शांतिनाथ के मंदिर भीर गिरानार ग्रहाड़ी पर स्थित ग्रंबिका के मंदिर का उल्लेख मिलता है। ग्राठवी शताब्दी में प्रभास नामक स्थान पर तीर्थंकर चंद्रप्रभ के दिगंबर भीर वेतांवर मंदिर बद्यमान थे। दिगंबर धान्यान ने जन नामक नगर में पाश्वंनाथ-मंदिर तथा खंभात में एक ग्रन्य ग्रंबिर का निर्माण कराया था।

बताया जाता है कि उद्योतन-सूरि के पूर्ववर्ती यक्षदत्त-गणि ने पश्चिम भारत में जैन मंदिरों का निर्माण कराया जिनमें भिनमाल के मंदिर भी सम्मिलित हैं। उद्योतन-सूरि ने अपने कुबलय-माला नामक ग्रंच का समापन सन् ७७६ में जालीर स्थित झादिनाथ के अप्टापद-प्रासाद में किया था। हरिभद्र-सूरि के समय झाठवीं खताब्दी में चित्तौड़ में घनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुमा था। जयसिंह-सूरि (सन् ८५६) के अनुसार नागौर में भी जैन मंदिर विद्यमान थे।

मध्यकाल के पूर्वार्थ में परिचम भारत के विभिन्न राज्य-वंशों के शासकों में जैन कमें को संरक्षण देने तथा जैन मंदिरों के निर्माण और उनके संचालन के लिए मन्दान देने में प्रतिस्पर्दा रहा करती थी। प्रतीहार नागभ-प्रथम (जगभग ७४०-४६) ने जालीर में भ्रपने गृह यहादर-गिण के सम्मान में पक्ष-वसित नामक जैन मंदिर का निर्माण कराया था। साचोर और कोरता के प्रसिद्ध महाबीर-मंदिरों को भी परंपरागत मान्यतामों के भनुसार यक्ष-दस्ति नाम जाता है। प्रध्याय १४ में उत्तिकाल को भी परंपरागत मान्यतामों के भनुसार यक्ष में जिल्लाकत भोसिया स्थित सहावीर-मंदिर का निर्माण प्रतीहार वस्तराज (लगभग ७०२-६३) द्वारा

जिस काल के राजनीतिक घटनाकम का यहाँ विवरण दिया गया है उसी काल में दक्षिण में शैव नायनमार तथा वैष्णव मालवार के भिक्तपंथों की बढ़ती लोकप्रियता से जैन धर्म के उत्कर्ष को चनौती का सामना करना पढ़ा था। शैव नायनमार तथा बैष्णव झालवार-संत, कवि एवं संगीतज्ञ, तिमलनाडु एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय थे, किंतु कन्नड़ और तेलुगु प्रदेशों में इन दिनों जैन धर्म लप्तप्राय बौद्ध धर्म के स्थान पर अधिक लोकप्रियता पा रहा था। अनेक राजवंशों के नरेश जैन घमं का पालन करते थे भीर उनमें से भनेक ने जैन धमं को राजधमं भी बनाया था: भन्य राजा जैन धर्म को प्रश्रय देने के साथ-साथ इससे संबद्ध किया-कलापों एवं संस्थाओं के प्रति उदार थे। उत्पादकों. शिल्पियों एवं विणिक वर्ग के सामृहिक समाज (संघ) भी इसी प्रकार सभी आम्नायों के मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं के संरक्षक थे। राजकीय प्रश्नय के बागाव में यह संरक्षण बहुधा और भी धार्धिक सक्षम सिद्ध होता या तथा कई उदाहरणों में राजकीय प्रश्रय का स्थानापन्न होता था। जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र श्रवणबेलगोला (तिमल जैनों में बप्पारम ग्रीर ग्रुक्ड्म के नाम से विदित) था। परं-परानुसार अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाह (जिनका समय ईसवी सन् से भी पूर्व का है) से संबद्ध यह स्थान महान कंदकंदाचार्य का स्थल और प्रथम शती ईसवी में उनकी कंदकंदान्वय परंपरा का केन्द्र रहा । तदपरांत, ब्रहंदबली ने मुलसंघ को चार वर्गों में विभाजित किया, जिनके नाम है : नंदि. सेन, देव, एवं सिंह । प्रत्येक संघ पूनः गच्छों एवं गणों में विभाजित था । इसी समय बज्जनंदी द्वारा इतिह संघ की स्थापना की गयी जिसकी शाखाएँ समस्त तमिलनाड में थीं धौर यह संघ श्रवणवेल-गोला के मलसंघ से भी संबद्ध था।

जैन गुरुक्षों के मुख्य क्षिषिष्ठान पहाड़ी उपत्यकाक्षों में हक्षा करते थे, जिनमें प्राय: प्राकृतिक गुफाएँ या क्रोटें होती थीं। जन साधारण की पहेंच से दूर इन स्थानों में कहीं कोई भरना या पहाडी भील मिल जाती थी (प्रध्याय ६)। बारहवीं शती तक इस प्रकार के धनेक स्थल उपयोग में लाये जाते रहे । प्राकृतिक गुफाओं में प्रायः इंटों से मंदिरों का निर्माण कर लिया जाता था जिनमें स्थापत्य कला के विशिष्ट प्रवयव होते थे। इन मंदिरों में प्लास्टर तथा रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। इस श्रेणी के सातवीं-प्राठवीं शताब्दियों के निर्मित मदिर निकट सतीत में ही प्रकाश में साथे हैं। इनके भग्नावशेष उत्तर सर्काट जिले में तिरक्कोल सौर सार्मामले में उपलब्स हुए हैं जिनमें से सार्मामले के खण्डहरों में एक भ्रोर शिसन्तवासल से टक्कर लेते हुए तथा दूसरी भ्रोर ऐलोरा की जैन चित्रकला से मेल खाते हुए जित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिंगलपट जिले में बल्लिमले, श्रवणबेलगोला की चंद-गिरि पहाडी पर गुफा-मंदिर एवं मन्य जिलों में इसी प्रकार के मनेक उदाहरण गिनाये जा सकते हैं। उत्तर-मर्काट में तिरुमलै का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी रचना में चोल तथा राष्ट्रकट स्था-पत्य शैलियों के संरचनात्मक तस्व समाविष्ट हैं और साथ ही दोनों शैलियों की मृति एवं चित्रकला के ग्रंश भी विद्यमान हैं। बल्लिमलें की प्राकृतिक कंदराधों में से एक के वितान पर उत्कीण तीर्थंकर की मृति युक्त मंदिर जिसे बाब सुब्रह्मण्य मंदिर के रूप में परिवृत्तित कर दिया गया है तथा दूसरी कंदरा में ज्वालामालिनी यक्षी का मंदिर उक्त शैली के उल्लेखनीय उदाहरण **1** §

श्रध्याय 18 ] विश्वस्थापम

छठी शती के ग्रंतिम चतुर्वांश में राजकीय प्रश्नय के ग्रंतर्गत ब्राह्मण्य एवं जैन घर्मों के धार्मिक प्रासादों के निर्माण में चट्टान तथा प्रस्तर के विशेष प्रयोग से एक नये युग का सूत्रपात्र हुमा। ४७० में चालुक्य मंगलेश ने बादामी में स्थानीय चिकने बलुए पत्यर की चट्टानों में विष्णु को समर्पित गुफा-मंदिर शैलोत्कीण करवाया था।

## गुफा-मंदिर

चालुक्यकालीन गुफा-मंदिरों मे श्रायताकार स्तंभयुक्त बरामदा या मुखमण्डप, एक न्यूना-धिक वर्गाकार स्तंभयुक्त कक्ष या महामण्डप और लगभग वर्गाकार गर्भगृह होते हैं। ये मण्डप-शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं जिनमें उर्ध्वस्य चट्टान के मख पर एक के बाद दूसरे कक्ष निमित होते हैं। बादामी पहाडी शिखर के उत्तरी ढाल पर उत्कीर्ण चार मंदिरों में से अंतिम (जो कालकमानुसार भी श्रांतिम है) और सर्वोत्कृष्ट एक जैन मंदिर सातवी शती के मध्य में उत्कीर्ण ऐसे जैन मंदिरों का एक-मात्र उदाहरण है (चित्र ११३ क) । यहाँ निर्मित अन्य तीन बाह्मण्य मंदिरों की रूपरेखा के समान होते हुए भी जैन मंदिर ब्राकार में लघतम किंतु ब्रलंकरण में सर्वोत्कृष्ट है। स्तंभीय ब्रग्नभाग के नीचे सामने की स्रोर एक छोटा-सा चबुतरा है स्रौर स्रपरिष्कृत बहिर्भाग के ऊपर एक कपोत है जिसके नीचे का भाग चिकना श्रौर घुमावदार है। क्योत के बीच में कूबेर की श्राकृति उत्कीर्ण है। मुखमण्डप के श्रग्रभाग में चार स्तंभ हैं और दोनों कोनों पर दो भित्ति-स्तंभ हैं। बीच के दो खानेदार स्तंभ चालक्य दौली और उसके प्रतिरूपों की प्रमुख विशेषतानुसार अधिक सज्जा से बनाये गये हैं। अन्य गुफाओं की तुलना मे. इन बहदाकार स्तंभों के वर्गाकार आधार-भाग में कलापिण्ड उत्कीर्ण हैं जिनमे कमल, मिथुन यूगल, लता-वल्लिरियाँ तथा मकर-वल्लिरियाँ अंकित है। इन स्तंभों के सुनिर्मित शिखर, पल्लब-शैली की भाँति कलश, (पूष्पासन) धीर कूम्भ के अलंकरण युक्त हैं। इन कलशों के अग्रभाग में मिथुन-युग्म उत्कीर्ण है और बहिर्भाग में कपोत की विपरीत दिशा में मह बाये व्याल-युक्त नारी-स्तंभ हैं। पोतिकाएँ या घरनें चालुक्य शैलीवत दूहरे स्तर की हैं और निचला भाग दूहरे घुमाव (कुण्डलित) वाला है अन्तः एवं बाह्य मण्डपों के मध्य चार स्तंभ तथा दो भित्ति-स्तंभ और हैं। मुख मण्डप की छत आडी कडियों द्वारा पाँच खण्डों में विभक्त है। मध्य खण्ड में विद्याधर यूगल की बड़ी मूर्ति उत्कीर्ण है। महामण्डप के केवल तीन प्रवेशद्वार हैं। दोनों श्रोर के दो स्तंभों श्रीर भित्ति-स्तंभों के बीच का भाग एक श्रोट भित्ति से बद कर दिया गया है। श्राडी धरनों द्वारा तीन खण्डों में विभक्त छत के मध्यभाग में एक दूसरा विद्याघर युगल ग्रांकित है। मंदिर के प्रवेशद्वार तक पहुँचने के लिए श्रंत:मण्डप की पिछली मित्ति के मध्यभाग में तीन शैलोत्कोर्ण सोपान श्रौर एक चंद्रशील का प्रावधान है (चित्र ११३ ख)।

प्रवेशद्वार पौच चितकवरी शासाम्रों के पक्षों से निर्मित है। यह चालुक्य शैली की एक विशेषता है। मुझे हुए कपोल सरदल पर कुड़ धलंकरणयुक्त लघुमंदिरों के प्रतिरूपों की उत्तरांग प्रयुक्ता बनी हुई है; जिनमें शालाएँ, द्वितल मण्डप या प्रदृत्तिकाएँ हैं। शाला-मुख पर तीर्थंकर मूर्तियां उत्कीणं हैं। मध्यभाग की रूपरेखा कुढ़ तोरण की है जिसके शीर्ष पर उद्गम रूप का मर्घनोरण है। उत्पर के आतों में तीर्षंकरों की तीन पद्मासन मूर्तियां हैं जिनके दोनों भीर जमरखारी हैं। प्रवेशद्वार के दोनों पत्नों के साधार-भाग में द्वारपाल फलक हैं। गर्मगृह में सिहासन पर प्रतिष्ठित महावीर की मूर्ति है, जिससे गर्मगृह के पीछे का सम्बंधिक क्षेत्र पर गया है। दोनों मण्डपों के सिरों की भित्तियों के सालों में गोम्मटेश्वर (चित्र ११४ क) एवं तीर्षंकरों — पाश्वेनाय (चित्र ११४) तथा स्वित्राय (चित्र ११४ की) इत्यादि — की मूर्तियां हैं जिनके चर्तुविक प्रभावली हैं जिसमें चौदीर तीर्थंकरों की मूर्तियां उत्कीणं हैं। चार मूर्तियां उत्परी भाग में, मठारह लखु मूर्तियां पाश्वों में, प्रत्येक स्रोर नौ-तौ, तथा क्षेत्र दो प्रपेक्षाकृत बड़ी और कायोत्सगं मूर्तियां प्रभावली के स्तंभ-तोरण के प्रत्येक स्राधार-भाग में उत्कीणें हैं। मुख्य प्रतिमा के दोनों स्रोर यक्ष-यक्षी शासनदेवता के रूप में विद्यमान हैं। परवर्ती मूर्तियां, जो खड़गासन-मुद्रा में हैं स्राधकाशतः तीर्थंकरों की हैं स्तंभों सौर भित्त-स्तंभों के चतुर्विक क्षेत्री से कुरेशकर या उकेरकर खोखला करने की विधि से बनायी गयी हैं। कुछ उदाहरणों में स्तंभाग का संपूर्ण क्षेत्र जड़े हुए गोमेद रत्नों की मति तीर्थंकरों लघू मूर्तियों से मण्डित है जिसमें की ही मांचरात की स्रपेशकृत बड़ी मूर्ति केन्द्रीय भाग में उत्कीणं है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुफाम्परित के निर्माणीपरांत स्रिषक स्वलंकरण हेत् ये सज्जाएं की जाती थी।

पहोले किसी समय एक वाणिज्य-प्रधान महानगर एवं 'ग्रानिच्य पंचशतों का प्रमुख केद्र या । यहाँ की मेगुटी पहाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में मेनावस्ति जैन गुफा-मदिर (जित्र ११६ क) है। यह सानवीं शती के श्रंत तथा आठवी शती के प्रारम में तिनक भिन्न संरचनात्मक योजनानुसार बना या। यहीं के रावलगृडी बाह्यण्य गुफा-मदिर के सदृश इसमें भी सादे वर्गाकार प्रतरात्मुक्त स्तंभों के पीछे एक संकीण गण्डय है। स्तंभों के कैन्द्रीय अंतराल को छोड़ कर शेष को चौकार प्रसर-खण्डों द्वारा बंद कर दिया गया है। मण्डय की वायी पास्व भित्ति पर पाश्वेनाथ की भूति अपने शासनदेवों — घरणेंद्र एवं पद्मावती — तथा अन्य अनुचरों के साथ उत्कीणे हैं। भ्रंत:सण्डय वर्गाकार कक्ष की भौति है जिसमें दो पाश्वे मंदिर हैं जो इसकी पाश्वे भित्तियों में उकेरकर बनाये गये हैं। महाबीर को समर्पित वायीं भोर का मंदिर वस्तुत: प्रपूर्ण है। इसमें कई परिचारकगण भी हैं जो अर्थनिमित प्रतीत होते हैं। पिछले मदिर में प्रवेश के लिए दो स्तंभों से निमित तीन स्रंत:मार्ग है जिनके सम्मुख ऐलीकेंटा शैली के समरूप ऊँची पगड़ीवाले दो द्वारपाल एक वामन पुरुष तथा स्त्री-अनुचर के साथ लड़े हैं। बादामी गुफा-मंदिर के सदृश इस मंदिर में महाबीर की पद्मासन प्रतिमा है।

ऐहोले की इस पहाड़ी की प्रधित्यका के ठीक नीचे और मेशूटी मंदिर के निकट ही एक और दितल गुका-मंदिर है जिसका कुछ भाग निमित रचना है तथा कुछ शोलोरकीण (चित्र ११६ ख); या यह भी हो सकता है कि इस रूप में यह प्राइतिक गुका ही हो। इसमें दो ऊपर से बनाये गये मण्डप हैं जिनमें से प्रत्येक के प्रागे चार स्तंभ, दो वर्गाकार भित्ति-स्तंभ और सादी वक घरनें हैं। ऊपरी मण्डप की छत के मध्य में वस्त्रधारी तीर्यंकर की लच्च मूर्ति पद्मासन-मुद्रा में उस्कीण है जिसके

सध्यात 18 ] दक्षिणाच्य

सीर्ष पर छत्र-त्रय है। उसी मण्डप के एक सिरे पर एक सम्बाकक्ष है जिसमें प्रांशिक रूप में गैलोत्कीण तीन मंदिर हैं भीर थोड़ा नीचे की भीर एक भीर मंदिर आरंभिक स्थित में है। निचले तल के गर्भगृह की भीर जानेवाले द्वार की चौखट, अलकुत बहुवाला प्रकार की हैं। इसकी रूपरेखा सगभग मेनावस्ति मंदिर के सदृश है तथा पशु, मानव, एवं पत्रपुष्पादि के चित्रण से विशुद्ध रूप में सज्जित है। हार-चौखट के उत्तरांग पर दक्षिण गैली में लघु मंदिर भी स्केतित किये गये है। स्तंभों भीर वाहर की चट्टान पर उत्कीण अभिलेखों में अधिकाशतः व्यक्तियों के नाम मात्र है। इन अभिलेखों नया वास्तु शैली से इस गुफा-मंदिर की तिथि सातवीं शती निर्वारित की जा सकती है।

मेगुटी पहाड़ी की परिचमी ढलान पर जैलोत्कीण छोटे-से जैन मंदिर में मुख्यतः गर्भगृह म्रीर एक सादा मुखमण्डप है। मदिर का प्रवेशद्वार विशाख जैली का है जिसके द्वारा मुखमण्डप में होते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। मूर्ति के पादपीठ के मुखभाग पर धकित विह-प्रतीक तथा मन्य विवरणों से प्रतीत होता है कि गर्तिका में प्रस्थापित पद्मासन मूर्ति महावीर की थी जो म्रव नष्ट हो गयी है। पूर्वोक्त द्वितल मंदिर की भौनि इस मंदिर की तिथि भी सातवी शताब्दी मानी जायेगी।

राष्ट्रकूट नरेशों के सत्ता-भ्रहण के साथ-साथ स्थापत्य कला की गतिविधि का प्रमुख केन्द्र एलापुर या एलोरा की भीर ही गया था। एलोरा में उत्कीर्ण बैसे तथा ब्राह्मण्य गुफाओं के रचनत् गैलोक्कीर्ण जैन गुफा मंदिरों की एक प्रेखला है, साथ ही यहां इकहरे शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण विमान की प्रतिकृति, पूर्ववर्ती तथा विधाल ब्राह्मण्य केलाल की सपृष्ठित पर वनता गया 'छोटा केलाल', तथा इसकी भीर भी छोटी अनुकृति इंद्रसभा के प्रांगण में हैं। एलोरा की गुफाओं में ऐसी शैलोत्कीर्ण जैन गुफाओं की संख्या ३० और ४० तक है, जो एलोरा पहाड़ी के उत्तरी भाग में हैं भीर दुमर्जेना नामक विशाल ब्राह्मण्य गुफा से लगभग १२०० मीटर उत्तर में हैं। यह गुफा-मंदिर निर्माण की विभिन्न स्थितियों में मिलते हैं। इनकी रूपरेखा, शैली और अभिलेखों से स्पष्ट है कि ये मंदिर आठवी शाताब्दी के भ्रंत अथवा नौचीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्कीर्ण किये गये थे और वाद में भी इनका निर्माण-कार्य जलता रहा था।

जैन मंदिर-श्रृंखला में इंद्रसभा (गुका ३२) एवं जगन्नाथसभा (गुका ३३) विशेष उल्लेखनीय भीर भव्य हैं। इनमें सर्वप्रथम निमित इंद्रसभा (चित्र १९७) सबसे बड़ा दक्षिणमुखी द्वितल मंदिर है। यह मंदिर शैल स्थापत्य कला का विधिष्ट नमूना है, जो वास्तव में एक मंदिर न होकर, मंदिर-समूह ही है। द्वितल पृका के समझ ग्रंगण में भ्रवल्ड शिला का विभाग है जिसकी पूर्व दिशा में सामने की भ्रोर एक हायी बना है। भ्रीर पविषम में कुंभ-मण्डित-कत्तवा शैली का मानस्त है, जिसके शिखर पर चर्जुदिक बह्म यक्ष की प्रतिमाएँ हैं। भ्रोट-भित्ति के गोपुर द्वार से प्रांगण में प्रवेश किया जा सकता है। खुले हुए उन्कीर्ण प्रांगण की पार्च मिसियों में एक भ्रोर दो लघु स्तंभीय मण्डप उन्हीर्ण किये गये हैं भ्रोर दूसरी भ्रोर एक भ्रवंतिमत्त वीथी है। इनमें पार्चनाथ (चित्र ११८ क), गोम्मट (चित्र १९८ क)

कुबेर, अंबिका, सुमितिनाय तथा अन्य तीर्थंकर एवं यक्षों आदि की मूर्तियाँ हैं। अन्नभाग की भांति प्रांगण के तीन ओर प्रचुर शिल्पांकनों के कारण इसके बितल होने का आभास होता है। मुख्य गुफा का निचला तल अर्थनिमित है तथा उसकी रूपरेखा भी कुछ विलक्षण है। इसके सामने एक मंण्डप है जिसमें चार स्तंभ एवं चार वर्गाकार भित्ति-स्तंभ हैं जिनमें से एक पर तीर्थंकर अभिलेखांकित दिगंबर मूर्ति उत्कीर्ण है। मण्डप को भांति ही उसके आगे एक दोक्सिमों तेला आंगन है (चित्र ११६), जो पीछे की ओर एक अर्थमण्डप से होकर गर्भगृह की ओर पहुँचता है। संदिर सुनिर्मित है और उसमें तीर्थंकर की विशाल प्रतिमा स्वापित है। दो तीर्थंकर मूर्तियाँ और भी हैं जिनमें से एक मण्डप के पश्चिमी तिरे पर शान्तिनाथ की मूर्ति है। इन मूर्तियों के पीछे एक और संदिर है जिसमें रीतिगत मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। मण्डप के पूर्वी या दायें सिरे पर सीढ़ियों हैं जो ऊपरी तल पर जाती हैं।

उपरी तल पर केंद्रीय कका है जिसके दोनों सिरों पर दो ध्रतिरिक्त गर्भगृह हैं। इन तीनों के छज्जे खुले आंगन में निकलते हैं। सामने के मण्डप में कुम्भावली तथा धंतरालयुक्त कलघातीर्य-शैनी के दो स्तंभ हैं। पूर्व गावक के भीनर दोनों ओर तीर्यकरों की पांच खड्गासन प्रतिमाएं हैं जिनके दोनों प्रोर कुवेर तथा धंविका धंकित हैं। मण्डप के दोनों सिरों पर कुवेर और धंविका की इनसे बड़ी तथा अधिक सुंदर स्रुतियाँ हैं। मुख्य कक्ष में चार प्रकार के बारह स्तंभ हैं, जिनकी पार्ख भित्तियाँ पंच भागों में विभक्त हैं। में सुर्व कक्ष में चार प्रकार के बारह स्तंभ हैं, जिनकी पार्ख भित्तियाँ पंच भागों में विभक्त हैं। कुछ वहा है। इस भाग में, जैदा कि चक-प्रतिक से स्पष्ट है, सुमतिनाथ की पद्मासन सूर्ति धंकित है। अप्य चार भागों में भी तीर्थंकर-सूर्तियाँ शंकित की गयी हैं। मण्डप की पिछली भित्ति में उत्कीण मुख्य मंदिर महाबीर को समर्पित है। इसमें प्रवेश के लिए बने संकीण द्वार-मण्डप में सुंदर रूप से उत्कीण, पत्ने कलय-शिक्तर युक्त दो स्तंभ हैं जिनके उत्पर कपोत सहित एक सरवल (उत्तरांग) है। उत्तरांग के उत्तर एक पंक्ति में पांच लघु मंदिरों की अनुकृतियाँ हैं। द्वार के दोनों और की भित्त पर दो खड़गासन तीर्थंकर-सूर्तियाँ हैं। इससे आने, सित्ति के पूर्वी छोर पर एक पार्वनाय की तथा दो सुमतिनाय की मूर्तियों के फलक हैं। मण्डप की छुत धौर उत्तरकी पर तथा दो साम पार्व की पर एक एक विश्व वार्ष है। तथा की प्रतिनाय की मूर्तियों के फलक हैं। स्वी प्रकार पर क्या से सुमतिनाय की मूर्तियों के फलक हैं। मण्डप की छुत धौर उत्तरकी पर रंग-लेपन किया गया है। रग-लेपन की दो परते हैं।

मण्डप के दक्षिण-पूर्वी कोमें से एक और गुफा-संदिर की झोर जाया जाता है, जो झांगन की पूर्वी भित्ति की दक्षिणी चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह संदिर सुख्य संदिर सहित सुमितनाथ को सम्पित है। सामने के मण्डप में कलश-शीर्षयुक्त चार स्तंम हैं और उसकी छत के मध्य में कमल उत्कीण है। भित्तियों, वितान एवं गर्भगृह अत्यंत सुंदर चित्रांकनों से झांबेष्टित हैं झौर झभी तक पर्याप्त रूप में सुरक्षित हैं। उड़ते द्वुए गंधवे एवं विद्याघर युगलों के झांतिरक्त झंतराल की छत पर नृत्य की चतुर्भगी-मुद्रा में झप्टमुजी देवता का एक झर्पांत रोचक चित्रांकन है। इस चित्र में शिवपरक किसी भी प्रतीक के झभाव से स्पष्ट है कि यह किसी औन देवता का चित्र है, कदाचित् इंद्र का हो।

प्रच्याय 18 ] विज्ञपापय

मुख्य कक्ष के दक्षिण-पिक्समी कोने पर सुमितनाथ को अपित वैसे ही तथा बहुत सुंदर चित्रों से सिज्जत एक और मंदिर है जहीं के चित्र उपसुंकत मंदिर की मौति सुरक्षित नहीं रह पाये हैं। इस मंदिर के उत्खनन की चित्ताकर्षक विशेषता इसके प्रग्रमाग के कपोत हैं जो निचले तल को उपरी तल से प्रमाण करते हैं। कपोत उत्कृष्ट शिल्पांकनयुक्त हैं। निचले कपोत पर सिह और हाथी तथा उपरी कपोत पर तीर्यंकर-प्रतिमाम्नों से मुक्त लघु मिदरों की शिल्पाकृतियाँ हैं। धाँगन में बने ध्रक्षण्ड शिला-विमान की चर्चा धागे की जायेगी।

जगन्नाय-सभा (गुफा ३३, चित्र १२० क) इंद्र-सभा के समान ही है, किंतु कपरेला सुन्यवस्थित नहीं है। भूमितल पर तीन कमहीन गर्भगृहों का एक समूह है। प्रत्येक प्रपने में एक इकाई है, जिसमें प्रग्न तथा महामण्डप हैं। स्रीगन की भोर खुलनेवाला मुख्य गर्भगृह वह चुका है जिससे दक्षिणमुखी प्रवेवादारयुक्त प्राकार भित्ति तथा मध्य मण्डप के स्रविध नामगृह वह चुका है जिससे दक्षिणमुखी पर चार त्वार संन्यों का सामान्य मुझनण्डप है तथा दोनों भोर कुबेर (?) (चित्र १२१) स्मीर सिंह पर प्राप्त को सिंह पर एक विद्याल देवकुलिका है। इन देवकुलिकाओं में तथा उनकी पाद्यं भित्तियों पर गोम्मट, पाद्यंनाय सीर सन्य तीर्थंकरों (चित्र १२३) की भूतियों उत्कीणें हैं। सुमतिनाथ को समर्पित पृष्ठभाग के मंदिर में एक मुझनण्डप है। इस तल के स्तंभ दो प्रकार के हैं-कल्या-शीर्थ-युक्त एवं कुम्भविल्य-कल्या-शीर्थ-युक्त (चित्र १२३)। सपने सूक्ष्म धिएपांकनों तथा सन्य विषेषताओं के कारण यह गुफा परवर्ती तिथि की प्रतीत होती है। इस तल के सन्य वो गर्भगृहों की रूपरेला सीर साज-सज्जा भी लगभग एक समान है।

दूसरे तल पर पहुँचने के लिए इंद्र-सभा मंदिर-समूह की पार्श्व भित्ति के ऊपरी मंदिर के दिशाण-पूर्वी कोने में से चट्टान काटकर सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं। ऊपरी तल श्रीक्षक सुरक्षित एवं उत्कृष्ट है। इसमें बार ह विद्याल स्तंभोंवाला नवरंग कक्ष है। इंद्र-सभा के सद्या बीच में चार और दोनों भीर साठ स्तंभ हैं। कुछ स्तंभों में वर्गाकार हाशार एवं कलक शीर्ष हैं। सभी स्तंभ कार्यक सलंकृत हैं। मंदिर के पृष्टभागा में एक सुपिज्यत प्रवेशद्वार है जिसके दोनों और तीर्यंकर-पूर्तियों हैं। मूर्तियों के दोनों भीर कुवेर भीर अविका हैं। पार्च भित्तियों पर तीर्यंकरों की मूर्तियों उत्कीण हैं, भीर कक्ष की छत पर प्राचीन चित्रकला के प्रवशेष भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा प्रतित होता है कि मण्डप की छत के मध्यभाग में वृत्ताकार चित्रांकर वा जिसमें समवसरण प्रदर्शित किया गया था। सब इसका अंश्वाम हो शेष है।

मण्डप के पूर्वी छोर पर एक कोने में एक छोटा मंदिर है जो रूपरेला में निचले तल के मंदिर की नौति है, किंतु स्थिक संपूर्ण एवं प्रचुर शिल्पोकन युक्त है। प्रांगण की दक्षिणी भित्ति पर शैलोत्कीण गुका-संदिर है छोटा कैलास (गुका ३०) जिसमें गर्मगृह, संतराल एवं मुख्यण्डप हैं। यह मंदिर सुमितिनाथ को समिप्त है। इसके मंतराल में पाइवेताथ, कुबेर तथा खंकिका की मूर्तियाँ हैं धीर मण्डप की भित्तियों पर सम्य मूर्तियाँ प्रभु भाता में उत्कीण है। इसके समीप एक धोर शैलोत्कीण गुका (गुका ३० क) में कैन्य एक लम्बा कक्ष एवं कुम्भवल्ली-कलाश-शीर्ष प्रकार के स्तंभों का द्वार-मण्डप है। कला के मध्य में एक चौमुखी जैन प्रतिमा है। कलाश-शीर्ष प्रकार के स्तंभों का द्वार-मण्डप है। कला के मध्य में एक चौमुखी जैन प्रतिमा है। कलोती पर उड़ते हुए गंधर्व धिक्त हैं धीर द्वार-मण्डप के दोनों धोर कलाशन वने हैं।

हाल के उत्खान में इस मदिर-समूह से पूर्व की धोर कतिषय ध्रपूर्ण मंदिर मिले हैं। इनमें भ्रत्य महत्त्व की शिल्पाकृतियाँ हैं। उनमें से एक तीर्थकर की खड्गासन मूर्ति है जिसके पीछे 'टिक्वाची' या प्रभागण्डल है जिसमें चौबीस नीर्थकर झकित है।

एलोरा की नरम काले पत्थर की चट्टान पर गुका-मंदिरों का उत्खनन दसवीं शताब्दी में हुआ होगा, जिनु इसके भनंतर भी कुछ अलंकरण-कार्य हुआ प्रतीत होता है। मंदिर-स्थापत्य-कता की दृष्टि से, विशेषतः अपने वास्नुशियाया अवयवों की परिपूर्णता के संदर्भ में, एलोरा की अन्य गुकाशों से ये भदिर प्रविक उत्कृष्ट हैं। क्योंकि अलंकरण, वेषभूषा, मंगिमा एवं मुद्रा के सौंदर्य को गौण देवताओं की प्रतिमाशों में ही अपियन किया जा सकता था, अतएव इनके संकन में कला-कौशल का बहुत ध्यान रखा गया। तीर्थकरों की प्रतिमाएं रीत्यानुसार समान मुद्रा एवं शैली में ही निर्मत होती थीं, अतः ये मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं बन पड़ी हैं। जैन वास्तु-स्मारकों के अलंकत शिल्पांकन-प्राचुर्य में, कला-कौशल की पूर्णता में, विशेषतः स्तंभों की विभिन्न शैलियों में, सौंदर्य की पराकाष्टा के दर्शन होते हैं। उनमें परिलिशत है पापाण को काटने-छोटने का सुरुम एवं यवार्य कीशल; यदापि, अलंकरण-सौंदर्य के होते हुए भी, इतना तो स्पष्ट है कि यह मंदिर किसी पूर्व-निश्चल योजनानुसार उत्खनित नहीं किये गये और लगता है कि जब जैसे बना वेसे ही काम चलाया गया है। फिर भी, सच तो यह है कि शास्त्रीय कपवान विवाकतों से सज्जित ये मंदिर भारत की कलात्यक देन का महत्वपूर्ण का है।

## शैलोत्कीर्णमंदिर

दक्षिण में तथा ग्रन्थन गुफा-मंदिरों के उत्सनन की परंपरा लगभग एक सहस्र वर्ष प्राचीन है। गुफा-मंदिरों की म्रांतरिक तथा बाह्य रचना इंट तथा लकड़ी से निमित सम-सामयिक भवनों की म्रांतरिक एवं बाह्य रचना का सर्वोत्तम प्रतिक्ष है। ठीक यही स्थिति विमान-मंदिरों की भी है। गुफा-मंदिरों के उत्सनन के साथ-साथ ही विमान शैली के मंदिरों का उत्सनन झारंभ हुमा, यद्यपि उनका उत्सनन प्रपेक्षाकृत प्रत्य संस्था में ही था। पत्लवनरेश नर्रीसहवर्षन-प्रथम मास्तल (६३०-६६६) ने सर्व-प्रथम स्थानीय कठोर स्कटिकवर् (वेनाइट) नाइस पत्यर की बहानों को काटकर विविध क्यरेसा और विस्तार के शैलोत्कीर्ण मंदिरों का सुवपात कराया जिसका सुंदर उदाहरण महावलीपुरस के रथ-मंदिरों सध्याय 18 ] विकास

में पाया जाता है। इन मंदिरों के बाह्य बाकार को इंट-लकड़ी से निर्मित भवन की रूपरेखा देने के लिए अखण्ड चटान को पहले ऊपर से नीचे की धोर काटा जाता था धौर फिर भीतर उत्खनन करके मण्डप तथा गर्भगृह के विभिन्न अंग उत्कीर्ण किये जाते थे। कालांतर में पल्लव राज्य और सदर दक्षिण में डन शैलोत्कीर्ण मंदिरों ने प्रस्तर-निर्मित मंदिरों के उदभव का मार्ग प्रशस्त किया। समसामयिक बादामी चालक्यों के राज्यकाल में इँट-लकड़ी से निर्मित भवन के मल स्वरूप के अनुसार अखण्ड शिला पर उत्कीर्ण मंदिरों की परंपरा को छोड़ दिया गया। इस यूग में बलए प्रस्तर-खण्ड काटकर चिनाई द्वारा मंदिर-निर्माण आरंभ हम्रा क्योंकि अपेक्षित माप के प्रस्तर-खण्ड काटना अधिक सविधाजनक था। किंतु श्रखण्ड शिला से मंदिर-रचना का विचार इतना श्रद्भुत् था कि तत्कालीन एवं परवर्ती राजवंशों तथा क्षेत्रों में इस शैली का बहत प्रसार हुआ। उदाहरणत:, तिरुनलवेली जिले में पाण्डवों का बेटट-वानकीविल. विजयवाडा, संदवल्ली और भैरवकोण्डा के मंदिर क्रमशः वेंगी चालुक्यों तथा तेलुगु-चोलों के प्रश्रय में निर्मित हए। धमनर (जिला मंदसीर), मसरूर (जिला कांगडा), खालियर (चतुर्भ जी मंदिर), कोलगाँव (जिला भागलपूर) जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों मे भी इस प्रकार के मंदिर की संरचना का विस्तार दिष्टिगोचर होता है। पश्चिम भारत के बौद्ध गुफा-चैत्य-कक्षों में उत्कीर्ण स्तुपों तथा विदिशा जिले में उदयगिरि की 'तवा' गुफा मे उपलब्ध गुप्तकालीन अर्धविकसित, लग-भग बत्ताकार, विमान-मंदिर में अखण्ड-शिला-मंदिर के मूलस्वरूप को देखा जा सकता है जिसे बलाए पत्थर की किसी एकाकी चट्टान में अर्थवत्ताकार नींव काटकर ऊपर तबे के आकार के सपाट शिला-खण्ड से ब्राच्छादित किया गया है।

दक्षिण में राष्ट्रकूटों के पूर्ववर्ती चानुकयों द्वारा विकसिन की गयी प्रस्तर-निर्मित मंदिर-दौली स्रीर इस गैली में राष्ट्रकूटों की प्रथानी उपलब्धियों के होते हुए भी राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोग के प्रसिद्ध कैलास नामक सलण्ड-शिला-मंदिर-समूह की रचना में एक वृहर चट्टान के मध्यभाग को काटकर विचान मंदिर, चारों को र परिधीय मंदिर, संकेंद्रित मण्डप नथा पादवंबर्ती प्राकारों से युक्त गोपुर स्रीर इनके बीच में एक जुले हुए स्रांगन को उपलीर्ण कर स्रखण्ड-शिला-मंदिर विन्यास का झ्यंत्र साहिसक पग उठाया था। शिव को समर्पित इस मंदिर की रचना का श्रेय राष्ट्रकूट राजा इच्ण-तृतीय (७४७-६३) को दिया जाता है। यद्यपि यह मदिर सपने वर्ग में सर्वाधिक वृहदाकार है, स्थानीय जैतों ने वहीं एलोरा की चोटी पर इसी वित्यास में एक छोटे कैलास-मंदिर-समूह की रचना की। छोटा कैलास स्रीर इंड-सभा-प्रांगण में उपलीर्ण चौमुली-विमान स्रखण्ड-शिला-मंदिर-संरचना के चरमोत्कर्ष के प्रतीक हैं।

छोटा कैलास (गुफा ३०) बृहत् कैलास से एक जीधाई विस्तार का है। छोटा करने की प्रक्रिया में इसकी मिथिरजना म्रनुपातहीन हो गयी है धौर प्रपूर्ण भी है। मध्य खिला को जारों घोर से काट-कर ४० × २५ मीटर क्षेत्र का गड्डा बनाया गया है। मंदिर का मुख पश्चिम की घोर है। मुख्य विमान में मन्य जैन मंदिरों के सद्धा दो तल हैं जिनके कारण ये खंड घौर भी घिषक धनुपातहीन लगते हैं। नीजे के खण्ड में यक्ष-यक्षी द्वारा परिचारित महावीर की विश्वाल प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। प्रतीत होता है कि ऊपर के खण्ड में अनुचरों सहित सुमितनाथ की मृति स्थापित है। गर्मगृह सहित ऊपर के खण्ड में अध्यभजीय ग्रीवा एवं शिखर हैं जो इसे द्रविड शैलीय विमान का रूप प्रदान करते हैं। नीचे के मंदिर की पावर्व भित्तियों पर तीर्थंकर-मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं तथा उत्तरी भित्ति पर एक अध्यभुजी देवी की मृति है। चालक्य-राष्ट्रकृट शैली के द्वार-स्तंभ बहुशाखा प्रकार के हैं जो गुप्तकालीन उत्तर भारत की देन हैं। सरदल के ऊपर उत्तरांग के रूप में दोनों सिरों पर दो कट या वर्गाकार लघ विमान उत्कीण हैं और मध्य में शाला या आयताकार लघ विमान शिल्पां-कित हैं। मंदिर के पूर्व एक छोटा-सा अंतराल तथा महामण्डप है जिसमें सोलह स्तंभ हैं। इनमें से कुछ कलश शीर्ष प्रकार के एवं ग्रन्य कुंभवल्ली प्रकार के स्तंभ हैं। महामण्डप के चारों कोनों पर चार-चार के समृह में स्तंभ हैं। मण्डप में तीन ग्रोर उत्तर, पश्चिम ग्रीर दक्षिण से प्रवेश संभव है। तीनों प्रवेशद्वारों के समक्ष बहुत कैलास की भाँति स्तंभीय द्वारमण्डप हैं, जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों तथा उनके प्रतिरूप दक्षिणी चालक्य मंदिरों के समान कक्षासन पीठिकाएँ बनी हुई हैं। पश्चिमी मख्य-द्वार के दोनों भ्रोर एक-एक द्वारपाल अंकित हैं। रोचक बात यह है कि द्वारमण्डप के दोनों भ्रोर की भित्तियों पर नत्य-मुद्रा मे शिव की मृतियाँ उत्कीर्ण हैं और दक्षिणी भित्ति पर देवी की एक स्रर्थ-निर्मित मृति भी है। ऊपरी खण्ड के गर्भगृह के पहले शुकनासा है जो अंतराल के ऊपर होकर दूसरे खण्ड के गर्भगृह की ग्रोर जाती है। शुकनासा भी उत्तर भारतीय मंदिरों तथा उनके चालक्य-राष्ट्रकट प्रतिरूप की प्रतीक है। आँगन के गोपूर-प्रवेशद्वार के समक्ष एक द्वारमण्डप है जिसमें तीर्थंकरों, गौण देवताओं एवं षटभजी देवी की मतियाँ अंकित हैं।

इंद्र-सभा के सामनेवाले आँगन में उत्कीर्ण एक जैन चौमूख या चतुर्मुख विमान (चित्र १२४) एक ग्रदभ त कलाकृति है, जिसकी दक्षिणी विमान-शैली में कुछ ग्रन्य विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं। यह विमान तीन खण्डों का है और रूपरेखा में वर्गाकार है, किंतू इसकी ग्रीवा और शिखर अध्यभजी हैं, जिससे यह दक्षिण शैली का विशिष्ट द्रविड़-विमान बन जाता है। स्तूपी, जो प्रखण्ड शिला से भिन्न शिलाखण्ड रहा होगा, श्रब ग्रलग ही जा पड़ा है। भूमितल पर चारों दिशाश्रों में प्रवेशद्वार हैं जिनके आगे द्वारमण्डप हैं। प्रवेशदारों के साथ सीढियाँ बनी हुई हैं जो अधिण्ठान या चौकी तक पह बती हैं। अधिषठान कपोत-बंध प्रकार का है, जिसमें उपान, कमद, कण्ठ एवं कपोत बने हैं। कपोत की प्रति ऊपरी गर्भगृह के फर्श का काम देती है। प्रक्षिप्त द्वारमण्डपों में उन्नत स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ का स्राधार वर्गाकार तथा दण्ड स्रष्टकोणीय है। शिखर भाग पर कुंभ की रचना स्राध-कांशतः प्रमुख है परंतु कलश या लशुन और ताडि (पुष्पासन) को लघुकप देकर शीर्षस्थ किया गया है। प्रस्तर या सरदल पर कुण्डलित कपोत बने हैं जिनके प्रक्षिप्त ग्रंशों पर कोण-पट्ट या बेल-बुटे भ्रंकित हैं। गर्भगृह में एक केंद्रीय मूर्तिपट्ट के चतुर्दिक तीर्थंकर-मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके मख चार प्रवेशद्वारों की भीर हैं। द्वारमण्डप के सरदलों पर पंजरवत् नासिकाग्र तथा सिंहमुखी कंगूरे हैं। वे हार की लघुशाला या भद्रशाला के ढलुवाँ शीर्ष के मध्य भाग से कहीं भ्रधिक प्रक्षिप्त हैं। हार के चार कोने हैं, प्रत्येक कोने पर एक कर्णकूट या विमान की वर्गाकार लघु अनुकृति है जिसका शिखर (कट) अण्डाकार है और उसपर दक्षिणी-विशाल-शैली के अनुसार एक स्तुपी है। इसरे खण्ड क्रध्यात 18 ] विकासाय

छठी शती के मंतिम चतुर्वांश में राजकीय प्रश्नय के मंतर्गत ब्राह्मण्य एव जैन घर्मों के घामिक प्रासादों के निर्माण में चट्टान तथा प्रस्तर के विशेष प्रयोग से एक नये युग का सूत्रपात्र हुमा। ५७५ में चालुक्य मंगलेश ने वादामी में स्थानीय चिकने बलुए पत्थर की चट्टानों में विष्णु को समर्पित गुफा-मंदिर शैलोत्कीण करवाया था।

## गुका-मंबिर

चालुक्यकालीन गुफा-मंदिरों में श्रायताकार स्तंभयुक्त बरामदा या मुखमण्डप, एक न्यूना-धिक वर्गाकार स्तंभयूक्त कक्ष या महामण्डप और लगभग वर्गाकार गर्भगृह होते है। ये मण्डप-शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं जिनमें उर्ध्वस्य चट्टान के मुख पर एक के बाद दूसरे कक्ष निर्मित होते है। बादामी पहाड़ी शिखर के उत्तरी ढाल पर उत्कीर्ण चार मंदिरों में से श्रांतिम (जो कालकमानुसार भी श्रंतिम है) और सर्वोत्कृष्ट एक जैन मदिर सानवीं शती के मध्य में उत्कीर्ण ऐसे जैन मंदिरों का एक-मात्र उदाहरण है (चित्र ११३ क)। यहाँ निर्मित अन्य तीन ब्राह्मण्य मंदिरों की रूपरेखा के समान होते हुए भी जैन मंदिर बाकार में लघुतम किंतु बलंकरण में सर्वोत्कृष्ट हैं। स्तंभीय बग्रभाग के नीचे सामने की ओर एक छोटा-सा, चबूतरा है और अपरिष्कृत बहिश्रीग के ऊपर एक कपोत है जिसके नीचे का भाग चिकना धीर घमावदार है। क्योन के बीच में कुबेर की बाकृति उत्कीर्ण है। मखमण्डप के ्रश्रयभाग में चार स्तंभ है और दोनों कोनो पर दो भित्ति-स्तंभ हैं। बीच के दो खानेदार स्तंभ चालक्य शैली श्रौर उसके प्रतिरूपों की प्रमुख विशेषतानुसार अधिक सज्जा से बनाये गये है। अन्य गुफाओं की तूलना में, इन बहदाकार स्तंभों के वर्गाकार श्राधार-भाग में कलापिण्ड उत्कीर्ण है जिनमे कमल, मिथन युगल, लता-बल्लिरियाँ तथा मकर-बल्लिरियाँ श्रंकित हैं । इन स्तंभों के सुनिर्मित शिखर, पल्लब-शैली की भाँति कलश, (पृष्पासन) और कूम्भ के अलंकरण युक्त हैं। इन कलशों के अग्रभाग में मिथन-यूग्म उत्कीर्ण हैं भीर बहिर्भाग में कपोत की विपरीत दिशा में मुँह बाये व्याल-यूक्त नारी-स्तंभ हैं। पोतिकाएँ या घरनें चालक्य शैलीवत दूहरे स्तर की हैं ग्रीर निचला भाग दूहरे घमाव (कुण्डलित) वाला है अन्तः एवं बाह्य मण्डपों के मध्य चार स्तंभ तथा दो भित्ति-स्तंभ धौर हैं। मख मण्डप की छत ग्राड़ी कड़ियों द्वारा पाँच खण्डों में विभक्त है। मध्य खण्ड में विद्याधर युगल की बड़ी मृति उत्कीर्ण है। महामण्डप के केवल तीन प्रवेशद्वार हैं। दोनों ग्रोर के दो स्तंभों ग्रीर भित्ति-स्तंभों के बीच का भाग एक ब्रोट भित्ति से बंद कर दिया गया है। ब्राडी धरनों द्वारा तीन खण्डों में विभक्त छत के मध्यभाग में एक दूसरा विद्याघर युगल श्रंकित है। मंदिर के प्रवेशद्वार तक पहुँचने के लिए अंत:मण्डप की पिछली मित्त के मध्यभाग में तीन शैलोत्कोर्ण सोपान और एक चंद्रशील का प्रावधान है (चित्र ११३ स)।

प्रवेशद्वार पाँच चितकवरी शास्त्राओं के पक्षों से निर्मित है। यह जालुक्य सैली की एक विशेषता है। मुझे हुए कपीत सरदल पर कुडु सलंकरणयुक्त लघुमंदिरों के प्रतिरूपों की उत्तरांग भूंखला बनी हुई है; जिनमें शालाएँ, द्वितल मण्डप या प्रटुालिकाएँ हैं। शाला-मुख पर तीर्यंकर मूर्तियां उत्कीणं हैं। मध्यभाग की रूपरेखा कुडु तोरण की है जिसके शीर्ष पर उद्गम रूप का सर्धतोरण है। ऊपर के झालों में तीर्षंकरों की तीन पद्मासन मूर्तियां हैं जिनके दोनों और चमरबारी हैं।
प्रवेशहार के दोनों पत्नों के माधार-भाग में द्वारपाल फलक हैं। गर्भगृह में विहासन पर प्रतिष्ठित
महावीर को मूर्ति है, जिससे गर्भगृह के पीछे का मध्यधिक क्षेत्र थिकर गया है। दोनों मण्डपों के सिरों
की भित्तियों के मालों में गोम्मटेदवर (चित्र ११४ क) एवं तीर्धंकरों — पाश्वेगाथ (चित्र ११४) तथा
मादिनाथ (चित्र ११४ ख) इत्यादि — की मूर्तियां है जिनके चर्जुदिक प्रभावती है विसमें चौत्रीस
तीर्थंकरों को मूर्तियां उत्कीणं हैं। चार मूर्तियां उपरी भाग में, मठारह खब् मूर्तियां पाश्वों में, प्रत्येक
झोर नी-नी, तथा क्षेत्र दो प्रयेक्षाकृत बड़ी और कायोत्सगं मूर्तियां प्रभावती के स्तंभ-तोरण के प्रत्येक
झाधार-भाग में उत्कीणं हैं। मुख्य प्रतिमा के दोनों भोर यक्ष-यक्षी शासनदेवता के रूप में विद्यमान
हैं। पत्वर्ती मूर्तियां, जो खड़गासन-मुद्रा में हैं मधिकांशतः तीर्थंकरों की हैं स्तंभों भीर भित्त-स्तंभों के
चर्जुदंक खेनी से कुरेदकर या उकेरकर खोखला करने की विधि से बनायी गयी हैं। कुछ उदाहरणों में
स्तभों के शीर्थभाग का संपूर्ण केत कहे हुए गोमेद रत्नों की मौति तीर्थंकरों लघू मूर्तियों से मण्डित है
जिसमें महावीर की प्रयेक्षाकृत बड़ो मूर्ति केन्द्रीय भाग में उत्कीणं है। ऐसा प्रनीत होता है कि गुफामंदिर के निर्माणपारांत प्रिक प्रकारण हेत् ये सज्जाएं की जाती थी।

ऐहोले किसी समय एक वाणिज्य-प्रधान महानगर एवं 'ध्रानिन्ध पंचाती' का प्रमुख कंद्र या। यहाँ की मेगुटी पहाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में मेनावस्ति जैन गुफा-मंदिर (जित्र ११६ क) है। यह सातवी धाती के प्रंत तथा प्राठवी शती के प्रारंभ में तिनिक भिन्न संरचनात्मक योजनातुसार बना था। यहीं के रावलगृडी बाह्य या गुफा-मंदिर के सदृश इसमें भी सादे वर्गाकार प्रातालयुक्त स्तभों के पीछे एक सकीण मण्डप है। स्तंभों के केन्द्रीय घंतराल को छोड़ कर शेल को चौकोर प्रस्तर-खण्डों द्वारा बंद कर दिवा गया है। मण्डप की बायों पार्व भित्त पर पार्थनाथ की मूर्ति अपने शासनदेवों — घरणेंद्र एवं पद्मावती — तथा प्रन्य अनुवरों के साथ उत्कीण है। धतः मण्डप वर्गाकार कक्ष की मंति है जिसमें दो पार्थ्व मंदिर हैं जो इसकी पार्श्व भित्ति पर पार्थनाथ को मूर्ति अपने शासनदेवों — घरणेंद्र एवं पद्मावती — तथा प्रन्य अनुवरों के साथ उत्कीण है। धतः मण्डप वर्गाकार कक्ष की मंति है जिसमें दो पार्थ्व मंदिर हैं जो इसकी पार्श्व भित्तयों में उकेरकर बनाये गये है। महाबीर को समर्पित वार्थी भोर का मंदिर वस्तुतः अपूर्ण है। इसमें कई परिचारकगण भी है जो प्रवंतिमान प्रतित होते हैं। पिछले मंदिर में प्रवेश के लिए दो स्तंभों से निमित तीन घंतः माणे जिलके सम्मुख ऐलीकेंटा शैली के समरूप ऊँची पगड़ीवाले दो द्वारपाल एक वामन पुरुष तथा स्त्री- अनुवर है। बादामी गुफा-मंदिर के सदृश इस मंदिर में महाबीर की पद्मासन प्रतिना है।

ऐहोले की इस पहाड़ी की अधित्यका के ठीक नीचे और भेगूटी मंदिर के निकट ही एक और दितल गुफा-मंदिर है जिसका कुछ भाग निर्मित रचना है तथा कुछ शैलोत्कीण (चित्र ११६ ख); या यह भी हो सकता है कि इस रूप में यह प्राकृतिक गुका ही हो। इसमें दो ऊपर से बनाये गये मण्डप हैं जिनमें से प्रत्येक के बागे चार स्तंभ, दो बर्गाकार भित्ति-स्तंभ और सादी वक घरमें हैं। ऊपरी मण्डप की छत के मध्य में वस्त्रचारी तीयंकर की लच्च मूर्ति पद्मासन-मुद्रा में उस्कीण है जिसके

क्रम्याव् 18 ] विश्वसायम

घीषं पर छत्र-त्रय है। उसी मण्डप के एक सिरे पर एक सन्या कक्ष है जिसमें प्रांधिक रूप में शैलोत्कीणं तीन मंदिर हैं घौर थोड़ा नीचे की ओर एक और मंदिर घारंभिक स्थित में है। निचले तल के गर्मगृह की घोर जानेवाले द्वार की चौलट, अलकुत बहुशाखा प्रकार की हैं। इसकी रूपरेखा लगभग नेनाबस्ति मंदिर के सद्घा है तथा पशु, मानव, एवं पत्रपुष्पादि के चित्रण से विशुद्ध रूप में सिज्जत है। द्वार-चौलट के उत्तरांग पर दक्षिण गैली में लचु मंदिर भी घंकित किये गये है। स्तंभों भीर बाहर की चट्टान पर उत्कीणं ग्रामिलेखों में प्राधिकाशत: व्यक्तियों के नाम मात्र है। इन प्रभिलेखों तथा वास्त् ग्रीले के जा सकती है।

मेगुटी पहाड़ी की परिचमी ढलान पर शैलोत्की शंछोटे-से जैन मदिर में मुख्यतः गर्भगृह भ्रीर एक सादा मुखमण्डप है। मंदिर का प्रवेशद्वार त्रिसाल शैली का है जिसके द्वारा मुखमण्डप में होते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। मूर्ति के पादपीठ के मुखभाग पर भंकित विहत्यतीक तथा भ्रन्य विवरणों से प्रतीत होता है कि गतिका में प्रस्थापित पद्मासन मूर्ति महावीर की थी जो भ्रव नष्ट हो गयी है। पूर्वोक्न द्वितल मंदिर की भौनि इस मंदिर की तिथि भी सातवी शताब्दी मानी आयेगी।

राष्ट्रकूट नरेशों के सत्ता-ग्रहण के साथ-साथ स्थापत्य कला की गतिविधि का प्रमुख केन्द्र एलापुर या एलोरा की ग्रोर हो गया था। एलोरा में उत्कीर्ण बीद्ध तथा ब्राह्मण्य गुफाओं के एक्सात् गैलोत्कीर्ण जैन गुफा मंदिरों की एक भूखला है, साथ ही यहाँ इकहरे शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण विमान की प्रनिकृति, पूर्ववर्ती तथा विश्वाल ब्राह्मण्य कैलास की ग्रनुकृति पर वनाया गया 'छोटा केलास', तथा इसकी ग्रीर भी छोटी अनुकृति इंद्रसभा के प्रांगण में हैं। एलोरा की गुफाओं में ऐसी जैलोत्कीर्ण जैन गुफाओं की संख्या ३० ग्रीर ४० तक है, जो एलोरा पहाड़ी के उत्तरी भाग में हैं श्रीर दुमर्लेना नामक विश्वाल ब्राह्मण्य गुफा से लगभग १२०० मीटर उत्तर में हैं। यह गुफा-मंदिर निर्माण की विभिन्न स्थितियों में मिनते हैं। इतकी क्परेखा, जैली ग्रीर ग्रीभलेखों से स्पष्ट है कि ये मंदिर ग्राठवीं शालाब्दी के ग्रंत श्रयवा नीवीं शालाब्दी के प्रारंभ में उत्कीर्ण किये गये थे श्रीर बाद में भी इनका निर्माण-कार्य बलता रहा था।

जैन संदिर-प्रांखला में इंद्रसभा (गुका ३२) एवं जगन्नायसभा (गुका ३३) विशेष उल्लेखनीय 
ह्रौर भव्य हैं। इनमें सर्वप्रथम निमित इंद्रसभा (चित्र ११७) सबसे बड़ा दक्षिणमुखी दितल संदिर
है। यह संदिर शैल स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना है, जो वास्तव में एक संदिर न होकर, संदिरसमूह ही है। दितल गुका के समक्ष प्रांगण में ध्रखण्ड शिला का विमान है जितकी पूर्व दिशा में सामने
की फ्रीर एक हायी बना है। शौर परिचम में कुम-पिडत-कला शैली का मानस्तम है, जिसके शिखर
पर चतुद्दिक ब्रह्म यक्ष की प्रतिमाएँ हैं। भ्रोट-भित्त के गोपुर द्वार से प्रांगण में प्रवेश किया जा सकता
है। खुल हुए उत्कीण प्रांगण की पाश्च मितियों में एक घोर दो लचु स्तर्भीय मण्डर उत्कीण किये गये हैं
स्मोद दसरी कोर एक धर्मनिमित वीची है। इनमें पावर्गनाय (चित्र १९८ क), गोम्मट (चित्र १९८ क)

कुबेर, अंबिका, सुमितनाथ तथा अन्य तीर्थंकर एकं यक्षों आदि की मूर्तियाँ हैं। अध्यभाग की भौति प्रांगण के तीन और प्रचुर शिल्पांकनों के कारण इसके द्वितल होने का आभात होता है। मुख्य गुफा का निचला तल अर्धनिमित हैं तथा उसकी रूपरेखा भी कुछ विलक्षण है। इसके सामने एक मण्डप है जिसमें चार स्तभ एवं चार वर्गाकार भित्ति-स्तभ हैं जिनमें से एक पर तीर्थंकर अभिलेखांकित दिगंबर मूर्ति उल्कीण है। मण्डप की भौति ही उसके आगे एक दोर्श्नस्तभोंवाला आंगन है (चित्र ११६), जो पीछे की ओर एक अर्थमण्डप से होकर गर्भगृह की ओर पहुँचता है। मंदिर सुनिमित हैं और उसमें तीर्थंकर की विशाल प्रतिमा स्थापित है। दो तीर्थंकर-मृतियाँ और भी हैं जिनमें से एक मण्डप के पश्चिमी तिरे पर शान्तिमा स्थापित है। इन मृतियों के पीछे एक और मंदिर है जिसमें रीतिगत मूर्तियाँ निर्दे पर सांवियाँ हैं जो क्रमरी तल पर जाती हैं।

ऊपरी तल पर केंद्रीय कक्ष है जिसके दोनों सिरों पर दो श्रितिरक्त गर्भगृह हैं। इन तीनों के खण्जे खुले श्रीगन में निकलते हैं। सामने के मण्डप में कुम्भावली तथा श्रंतरालयुक्त कलशक्षीर्य-शैनी के दो स्तंभ है। पूर्वी पाइवें के भीतर दोनों श्रोर तीर्वकरों की पांच खड़गासन प्रतिमाएं हैं जिनके दोनों श्रोर कुबेर तथा श्रंविका श्रीकत हैं। मण्डप के दोनों सिरों पर कुबर श्रीर श्रंविका की इनसे बड़ी तथा श्रीक सुंदर सूतियां हैं। मुख्य कक्ष में बार प्रकार के बारह स्तंभ हैं, जिनकी पाववं भित्तयों पांच भागों में विभक्त हैं। क्षेत्र भाग श्रीरों से कुछ बड़ा है। इस भाग में, जैसा कि चक-प्रतीक से स्पष्ट है, सुमतिनाथ की पद्मासन सूर्ति श्रीकत है। श्रम्य चार भागों में भी तीर्थंकर-सूर्तियां श्रीकत की गयी हैं। मण्डप की पिछली भित्त में उत्कीणं मुख्य मंदिर महावीर को समर्पित है। इसमें प्रवेश के लिए बने संकीणं द्वार-मण्डप में सुंदर रूप से उत्कीणं, पतले कलश-श्रिकर युक्त दो स्तंभ हैं जिनके उपर कपोत सिहत एक सरदल (उत्तरांग) है। उत्तरांग के उपर एक पंक्ति में पांच लखु मंदिरों की श्रमुकतियां हैं। द्वार के दोनों श्रीर की भित्ति पर दो खड़गासन तीर्थंकर-सूर्तियां हैं। इससे श्रमे, भित्ति के पूर्वी छोर पर एक पास्वनाथ की तथा दो सुमतिनाथ की मूर्तियों के फलक हैं। मण्डप की छठ श्रीर उसकी घरनों पर रंग-लेपन किया गया है। रंग-लेपन की दो परतें हैं।

मण्डण के दक्षिण-पूर्वी कोने से एक धौर गुफा-संदिर की धोर जाया जाता है, जो धौगन की पूर्वी भित्ति की दक्षिणी चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर मुख्य संदिर सहित सुमितनाथ को सम्मित है। सामने के मण्डप में कल्का-शीर्षयुक्त चार स्तंभ हें धौर उसकी छत के मध्य में कमल उस्कीण है। भित्तिया, वितान एवं गर्भगृह मत्यंत सुंदर चित्रांकनों से धावेण्टित हैं धौर प्रभी तक पर्याप्त कप में सुरक्षित हैं। उद्भते हुए गंधवे एवं विद्याचर युगलों के धातिरिक्त धंतराल की छत पर नृत्य की चतुर्भेगी-मुद्रा में धण्टभूजी देवता का एक अत्यंत रोचक चित्रांकन है। इस चित्र में शिवपरक किसी भी प्रतीक के धभाव से स्पष्ट है कि यह किसी जैन देवता का चित्र है, कदाचित् इंद्र का हो।

प्रक्याय 18 ] - विसम्पन

मुख्य कक्ष के दिक्षण-पश्चिमी कोने पर सुमितिनाथ को धरित बैते ही तथा बहुत सुंदर चित्रों से सिज्जत एक और मंदिर है जहीं के चित्र उपर्युक्त मंदिर की भांति सुरक्षित नहीं रह पाये हैं। इस मंदिर के उत्खनन की चित्ताकर्षक विद्याशता इसके अग्रमाग के कपीत हैं जो निचले तल को उत्परी तल से प्रमाग करते हैं और उत्परी तल के उत्परी आवेष्टन का काम देते हैं। कपीत उत्कृष्ट शिल्पांकनयुक्त हैं। निचले कपोत पर सिंह और हाथी तथा उत्परी कपीत पर तीर्थंकर-प्रतिमाओं से युक्त लघु मंदिरों की शिल्पाकृतियाँ हैं। आंगन में बने अखण्ड शिला-विमान की चर्चा आगे की जायेगी।

जगलाय-सभा (गुफा ३३, चित्र १२० क) इंद्र-सभा के समान ही है, किंतु रूपरेखा सुव्यवस्थित नहीं है। भूमितल पर तीन कमहीन गर्भगृहों का एक समूह है। प्रत्येक प्रपने से एक इकाई है, जिसमें प्रग्न तथा महामण्डण हैं। प्रांगन की भीर खुलनेवाला मुख्य गर्भगृह वह चुका है जिससे दिशिणमुखी प्रवेशदारपुक्त प्राकार भिक्ति तथा मध्य मण्डण के प्रविशेष नाममात्र ही इंटिटगोचर होते हैं। इस तल पर चार स्तंभों का सामान्य मुख्यप्रज्ञप है तथा दोनों भोर कुवेर (?) (चित्र १२१) और सिंह पर आखड़ अधिका (चित्र १२२) है। पिछला कक्ष वर्गाकार है। उसकी प्रत्येक पावर्ष भिक्ति पर एक विशाल देवकुलिका है। इन देवकुलिकाओं में तथा उनकी पावर्ष मित्तियों पर गोम्मट, पावर्षनाथ और सन्य तीर्थंकरों (चित्र १२३) की मूर्तियां उत्कीण हैं। सुमतिनाथ को समर्पित पृष्ठभाग के मंदिर में एक मुखमण्डण है। इस तल के स्तंभ दो प्रकार के हैं—कलश-शीर्थ-युक्त एवं कुम्भवल्सि-कलश-शीर्थ-युक्त (चित्र १२३)। भपने सुक्ष शिरपंकनों तथा अन्य विशेषताओं के कारण यह गुका परवर्ती तिथि की प्रतीत होती है। इस तल के अन्य दो गर्भगृहों की कपरेखा और साज-सण्डण भी लगभग एक समान है।

दूसरे तल पर पहुँचने के लिए इंद्र-सभा मंदिर-समूह की पाद्य भित्ति के ऊपरी मंदिर के दिक्षण-पूर्वी कोने में से चट्टान काटकर सीड़ियाँ बनायी गयी हैं। ऊपरी तल अधिक सुरक्षित एवं उत्कृष्ट है। इसमें बारह विद्याल स्तंभों वाला नवरंग कक्ष है। इंद्र-सभा के सदृश बीच में चार और दोनों भोर आठ स्तंभ हैं। कुछ स्तंभों में वर्गाकार आधार एवं कलका धीच हैं। सभी स्तंभ अस्यत सलंकृत हैं। मंदिर के पृथ्ठभाग में एक सुर्वाञ्जत प्रवेशद्वार हैं जिसके दोनों भोर तीच कर-मूर्तियों हैं। मूर्तियों के दोनों भोर कुवेर और अंबिका हैं। पाद्ये भित्तियों पर तीच करों को मूर्तियाँ उत्कीण हैं, भीर कक्ष की छत पर प्राचीन चित्रकला के अवशेष भी दुष्टिगोचर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मण्डप की छत के मध्यमाग में बुत्ताकार चित्रांकन या जिसमें समबसरण प्रदक्षित किया गया था। सब इतका संघाना हो शेष हैं।

मण्डप के पूर्वी छोर पर एक कोने में एक छोटा मंदिर है जो रूपरेला में निचले तल के मंदिर की मौति है, किंतु प्रविक्त संपूर्ण एवं प्रचुर शिल्पांकन मुक्त है। प्रांगण की दिलिणी भित्ति पर शैलोत्कीण गुका-मंदिर है छोटा कैलास (गुका ३०) जिसमें गर्मगृह, संतराल एवं मुख्यपण्डप हैं। यह मंदिर सुमितिनाम को समिपत है। इसके अंतराल में पास्वैताध, कुबेर तथा अंविका की मृतियाँ हैं और मण्डप की भित्तियों पर सम्य मृतियाँ प्रमुर मात्रा में उत्कीण हैं। इसके समीप एक और ग्रेलोत्कीण गुका (गुका ३० क) में केवल एक लम्बा कक्ष एवं कुम्भवस्ती-कल्या-गीर्थ प्रकार के स्तमों का द्वार-मण्डप है। कक्ष के मध्य में एक चौमुखी जैन प्रतिमा है। कपोतों पर उड़ते हुए गंधवं धक्तित हैं भीर द्वार-मण्डप के दोनों और कक्षासन वने हैं।

हान के उत्खनन में इस मंदिर-समूह से पूर्व की ओर कतिपय अपूर्ण मंदिर मिले हैं। इनमें अल्प महत्त्व की शिल्पाकृतियाँ हैं। उनमें से एक तीर्थंकर की खड्गासन मूर्ति है जिसके पीछे 'टिरुवाची' या प्रभामण्डल है जिसमें चौबीस तीर्थंकर अंकित हैं।

एलोरा की नरम काले पत्थर की बट्टान पर गुका-मंदिरों का उत्खनन दसवीं शताब्दी में हुमा होगा, किंनु इसके मनंतर भी कुछ सलकरण-कार्य हुमा प्रतीत होता है। मंदिर-स्थापत्थ-कला की वृष्टि है, विशेषतः अपने वास्तुशिक्षणीय सवयवों की परिपूर्णता के संदमें में, एलोरा की मन्य गुकाकों से ये मदिर प्रिकित उत्कर्ध हैं। क्योंकि सलंकरण, वेषशुषा, मंगिमा एवं सुद्रा के सौंदर्य को गौण देवलाकों की प्रतिमाओं में ही सिभ्य्यक्त किया जा सकता या, सतएव इनके संकन में कला-कौशल का बहुत ध्यान रखा गया। नीर्थकरों की प्रतिमाएँ रीर्थानुसार समान मुद्रा एवं शैली में ही निर्मित होती थीं, मत्रा ये मूर्तियां उतनी सुंदर नहीं वन पड़ी हैं। जैन वास्तु-स्मारकों के सलंकत शिल्यांकन-प्रावृद्ध में, कला-कौशल की पूर्णता में, विशेषतः स्तंभों की विभिन्न शैलियों में, सौंदर्य की पराकाष्टा के दर्शन होते हैं। उनमें परिलक्षित है पायाण को काटने-छोटने का सूक्ष एवं ययार्थ कौशल; यद्यपि, सलकरण-सीदयं के होते हुए भी, इतना तो स्पष्ट है कि यह मंदिर किसी पूर्व-निरिचत योजनातुसार उत्खानित नहीं किय गये और लगता है कि जब जैसे बना वैसे ही काम चलाया गया है । फिर भी, सच तो यह है कि शहास्त्रीय रूपवान विजानकों से सिज्जत ये मंदिर भारत की कलात्मक देन का महत्वपूर्ण प्रम है।

## शैलोत्कीर्ण मंदिर

दिला में तथा श्रन्थत गुफा-मंदिरों के उत्खनन की परंपरा लगभग एक सहस्र वर्ष प्राचीन है। गुफा-मंदिरों की झांनरिक तथा बाह्य रचना इंट तथा लकड़ी से निर्मित सम-सामयिक भवनों की झांतरिक एवं बाह्य रचना का सर्वोत्तम प्रतिरूप है। ठीक यही स्थित विधान-मंदिरों की भी है। गुफा-मंदिरों के उत्खनन के साथ-साथ ही विभान जैली के मंदिरों का उत्खनन खारंभ हुआ, यद्यपि उनका उत्खनन प्रपेक्षाकृत श्रन्थ संक्ष्म या । पत्लवनरोश नर्रास्ट्रहर्मन-प्रयम मामल्ल (६३०-६६०) ने सर्व-प्रयम स्थानीय कठोर स्कृटिकवन् (खेनाइट) नाइस पत्थर की चट्टानों को काटकर विविध कपरेखा झीर विस्तार के जैलोक्कीण मंदिरों का सूचपात कराया जिसका सुंदर उदाहरण महावकीपुरस के रच-मंदिरों सम्बास 18 ] विज्ञानम

में पाया जाता है। इन मंदिरों के बाह्य आकार को इंट-लकड़ी से निर्मित भवन की रूपरेखा देने के लिए अखण्ड चट्टान को पहले ऊपर से नीचे की भोर काटा जाता था भीर फिर भीतर उत्खनन करके मण्डप तथा गर्भगृह के विभिन्न अंग उत्कीर्ण किये जाते थे। कालांतर में पल्लव राज्य और सुदर दक्षिण में इन शैलोटकीण मंदिरों ने प्रस्तर-निर्मित मंदिरों के उद्याव का मार्ग प्रशस्त किया। समसामयिक वादामी चालक्यों के राज्यकाल में इंट-लकड़ी से निर्मित भवन के मल स्वरूप के अनुसार झखण्ड शिला पर उत्कीण मंदिरों की परंपरा को छोड़ दिया गया। इस यूग में बलाए प्रस्तर-खण्ड काटकर चिनाई द्वारा मंदिर-निर्माण आरंभ हम्रा क्योंकि अपेक्षित माप के प्रस्तर-खण्ड काटना श्रीक्षक सुविधाजनक था। किंतु श्रखण्ड शिला से मंदिर-रचना का विचार इतना ग्रदभत था कि तत्कालीन एवं परवर्ती राजवंशों तथा क्षेत्रों में इस शैली का बहुत प्रसार हुआ। उदाहरणत:, तिरुनलवेली जिले में पाण्डवों का बेटट-वानकोबिल, विजयवाडा, अंदबल्ली और भैरवकोण्डा के मंदिर कमशः वेंगी चालक्यों तथा तेलगु-चोलों के प्रश्रय में निर्मित हुए। घमनर (जिला मंदसौर), मसरूर (जिला कांगड़ा), ग्वालियर (चतर्भ जी मंदिर), कोलगाँव (जिला भागलपर) जैसे दरवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मंदिर की संरचना का विस्तार दष्टिगोचर होता है। पश्चिम भारत के बीद्ध गुफा-चैत्य-कक्षों में उत्कीर्ण स्तुपों तथा विदिशा जिले में उदयगिरि की 'तवा' गुफा में उपलब्ध गुप्तकालीन अर्धविकसित, लग-भग बत्ताकार, विमान-मंदिर में अखण्ड-शिला-मंदिर के मूलस्वरूप को देला जा सकता है जिसे बलग पत्थर की किसी एकाकी चट्टान में अर्धवत्ताकार नींव काटकर ऊपर तब के आकार के सपाट शिला-खण्ड से झाच्छादित किया गया है।

दक्षिण में राष्ट्रक्टों के पूर्ववर्ती चालुक्यों द्वारा विकसित की गयी प्रस्तर-निर्मित मंदिर-वैली स्त्रीर इस शैली में राष्ट्रक्टों की स्नप्ती उपलब्धियों के होते हुए भी राष्ट्रक्ट राजामों ने गुलोरा के प्रसिद्ध कैलास नामक अखण्ड-शिला-मंदिर-समूह की रचना में एक वृहद चट्टान के मध्यभाग को काटकर विमान मंदिर, चारों झोर परिशीय मंदिर, संकेदित मण्डप तथा पादवंवर्ती प्राकारों से युक्त गोपुर और इनके बीच में एक खुले हुए आंगन को उत्कीर्ण कर सखण्ड-शिला-मंदिर विन्यास का अत्यंत साहसिक पग उठाया था। शिव को समर्पित इस मंदिर की रचना का श्रेय राष्ट्रक्ट राजा कृष्ण-तृतीय (७५७-६३) को दिया जाता है। यद्यपि यह मंदिर स्त्रपने वर्ग में सर्विधिक बृहदाकार है, स्थानीय जैलों ने वहीं एलोरा की चोटी पर इसी विन्यास में एक छोटे कैलास-मंदिर-समूह की रचना की। छोटा कैलास स्त्रीर इंद्र-सभा-प्रांगण में उत्कीर्ण चौमुखी-विमान स्रवण्ड-शिला-मंदिर-संरचना के चरमोत्कर्ष के प्रतीक हैं।

छोटा कैलास (गुफा २०) बृहत् कैलास से एक जौबाई विस्तार का है। छोटा करने की प्रक्रिया में इसकी खिंघरचना अनुपातहीन हो गयी है और अपूर्ण भी है। मध्य घिला को चारों ओर से काट-कर ४०×२५ मीटर क्षेत्र का गड्डा बनाया गया है। मंदिर का मुख पिच्चम की ओर है। मुख्य बिमान में सम्य जैन मंदिरों के सद्दा दो तल हैं जिनके कारण ये खंड और भी प्रधिक अनुपातहीन लगते हैं। नीचे के खण्ड में यक्ष-यक्षी द्वारा परिचारित महावीर की विशास प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। प्रतीत होता है कि ऊपर के खण्ड में अनुचरों सहित सुमितिनाथ की मूर्ति स्थापित है। गर्मगह सहित ऊपर के खण्ड में अष्टभजीय ग्रीवा एवं शिखर हैं जो इसे द्रविड शैलीय विमान का रूप प्रदान करते हैं। नीचे के संदिर की पाइवें भित्तियों पर तीर्थंकर-मर्तियाँ उत्कीर्ण हैं तथा उत्तरी भित्ति पर एक ग्रष्टभूजी देवी की मृति है। चालक्य-राष्ट्रकृट शैली के द्वार-स्तंभ बहुशाखा प्रकार के हैं जो गुप्तकालीन उत्तर भारत की देन हैं। सरदल के ऊपर उत्तरांग के रूप में दोनों सिरों पर दो कुट या वर्गाकार लघु विमान उत्कीण हैं और मध्य में शाला या श्रायताकार लघु विमान शिल्पा-कित हैं। मंदिर के पूर्व एक छोटा-सा अंतराल तथा महामण्डप है जिसमें सोलह स्तंभ हैं। इनमें से कुछ कलश शीर्ष प्रकार के एवं अन्य कुंभवल्ली प्रकार के स्तंभ हैं। महामण्डप के चारों कोनों पर चार-चार के समृह में स्तंभ हैं। मण्डप में तीन और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से प्रवेश संभव है। तीनों प्रवेशद्वारों के समक्ष बहुत कैलास की भाँति स्तंभीय द्वारमण्डप हैं, जहां उत्तर भारतीय मंदिरों तथा उनके प्रतिरूप दक्षिणी चालक्य मंदिरों के समान कक्षासन पीठिकाएँ बनी हुई है। पश्चिमी मख्य-द्वार के दोनों स्रोर एक-एक द्वारपाल संकित हैं। रोचक बात यह है कि द्वारमण्डप के दोनों स्रोर की भित्तियों पर नत्य-मुद्रा मे शिव की मर्तियाँ उत्कीर्ण हैं और दक्षिणी भित्ति पर देवी की एक प्रधं-निर्मित मृति भी है। ऊपरी खण्ड के गर्भगृह के पहले शुकनासा है जो अंतराल के ऊपर होकर दूसरे खण्ड के गर्भगृह की स्रोर जाती है। शुकर्नासा भी उत्तर भारतीय मंदिरों तथा उनके चालुक्य-राष्ट्रकृट प्रतिरूप की प्रतीक है। आगंगन के गोपूर-प्रवेशद्वार के समक्ष एक द्वारमण्डप है जिसमें तीर्थंकरों, गौण देवताओं एवं षटभजी देवी की मर्तियाँ श्रंकित हैं।

इंद्र-सभा के सामनेवाले झाँगन में उत्कीर्ण एक जैन चौमूख या चतुर्मुख विमान (चित्र १२४) एक ब्रदभत कलाकृति है, जिसकी दक्षिणी विमान-शैली में कुछ बन्य विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं। यह विमान तीन खण्डों का है और रूपरेखा में वर्गाकार है, किंतु इसकी ग्रीवा और शिखर ग्रष्टभजी हैं, जिससे यह दक्षिण शैली का विशिष्ट द्रविड-विमान बन जाता है। स्तुपी, जो ग्रखण्ड शिला से भिन्न शिलाखण्ड रहा होगा, अब अलग ही जा पड़ा है। भूमितल पर चारों दिशाओं में प्रवेशद्वार हैं जिनके आगे द्वारमण्डप हैं। प्रवेशद्वारों के साथ सीढियाँ बनी हुई हैं जो अधिष्ठान या चौकी तक पहुँचती हैं। अधिष्ठान कपोत-बंध प्रकार का है, जिसमें उपान, कुमद, कण्ठ एवं कपोत बने हैं। कपोत की प्रति ऊपरी गर्भगृह के फर्श का काम देती है। प्रक्षिप्त द्वारमण्डपों में उन्नत स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ का आधार वर्गाकार तथा दण्ड अष्टकोणीय है। शिखर भाग पर कूंभ की रचना अधि-कांशत: प्रमुख है परंतु कलश या लशुन भीर ताडि (पुष्पासन) को लघुरूप देकर शीर्षस्थ किया गया है। प्रस्तर या सरदल पर कुण्डलित कपोत बने हैं जिनके प्रक्षिप्त ग्रंशों पर कोण-पट्ट या बेल-बूटे अंकित हैं। गर्भगृह में एक केंद्रीय मूर्तिपट्ट के चतुर्विक तीर्थंकर-मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके मुख चार प्रवेशद्वारों की श्रोर हैं। ढारमण्डप के सरदलों पर पंजरवत नासिकाग्र तथा सिहमखी कंगरे हैं। वे हार की लघुशाला या भद्रशाला के ढलुवाँ शीर्ष के मध्य भाग से कहीं प्रधिक प्रक्षिप्त हैं। हार के चार कोने हैं, प्रत्येक कोने पर एक कर्णकृट या विमान की वर्गाकार लघु धनुकृति है जिसका शिखर (कट) अण्डाकार है और जसपर दक्षिणी-विशाल-शैली के अनुसार एक स्तुपी है। इसरे खण्ड प्रध्याय 18 | दक्षिणापण



(क) बादामी - जैन गुफा-मन्दिर, बाहरी भाग

(ख) बादामी - जैन गुफा-मन्दिर, ग्रतः भाग





(क) बादामी — जैन बुका-मन्दिर, गोम्मटेश्वर



(ख) बादामी — जैन गुफा-मन्दिर, तीर्थकर ऋषभनाय

बध्याय 18 ] दक्षिगापथ

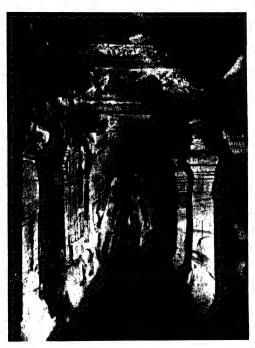

बादामी - जैन गुफा-मन्दिर, तीर्थंकर, पादर्बनाय



(क) ऐहोले - मैनाबस्ति गुफा-मन्दिर, बाहरी भाग



(ख) ऐहीले — जैन गुफा-मन्दिर, बाहरी भाग

चित्र 116

श्रष्याय 18 ] दक्षिशापय



एलोरा — इन्द्र सभा (गुफा सं॰ 32), बाहरी मान



(क) एलोरा - इन्द्र समा (मुफा सं० 32), तीर्थंकर पाइवंनाय



(ल) एलोरा --- गोम्मटेश्वर (गुफा सं० 32)

म्रज्याय 18 ] दक्षिसापम



एलोरा — स्तम्भ, गुफा स॰ 32

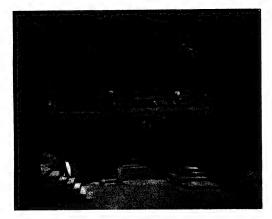

(क) एलोरा · गुफा सं • 33, बाहरी भाग



(ख) ऐहोले — मेगुटी मन्दिर

चিत्र 120

श्रष्याय 18 ] दक्षिणापर

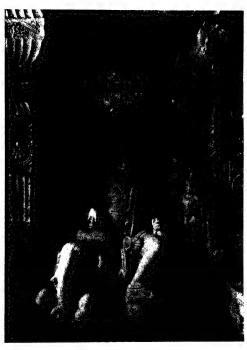

ऐलोरा - कुबेर, गुफा सं० 33

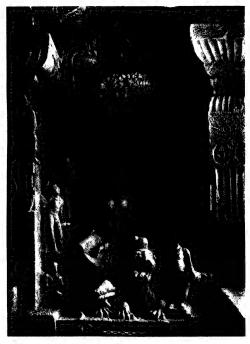

एलोरा --- ग्रम्बिका यक्षी, गुका स॰ 33

ग्रष्याय 18 ] दक्षिणापव



एलोरा - तीर्यकर,गुका मं • 33



एलोग -- गुफा स० 33, अन. भाग

स्वत्याय 18 ] इक्षिणावय

का चौक निचले खण्ड से छोटा तथा कम ऊँचाई का है। इसमें चतुर्दिक प्रक्षिप्त चार नासिकाएँ हैं, किंतु हार की शालाएँ या कूट नहीं हैं। नासिका-तोरण सिंहमुखी कंगूरों से धावेष्टित हैं। तीसरे खण्ड का चौक धीर भी छोटा तथा कम ऊँचा है। इसमें हार के धंगकूट शाला या पंजर कुछ भी नहीं है, किंतु चारों कोनों की चोटी पर चार सिंह वने हैं जो जैन मिदरों के विशिष्ट प्रतीक हैं धीर शास्त्रो-क्त मान्यता के धनुसार वनाये गये हैं। जैन शास्त्रों के धनुसार शीवंस्थ खण्ड भूमितल के गर्भगृह में जिस तीथंकर के मुक्य प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाये उसके प्रतीक या वाहन को विमान के शीपंस्थ खण्ड के कीनों पर धंकित किया जाना चाहिए। सष्टप्रजी बीवा शिखर के धाठ कोणों से लच्च महा-नासिकाएँ ढलवी छत की भीति वाहर की धीर निकली हई हैं।

छोटा कैलास एव चौमुख में बृहत् कैलास की भाँति झाठवीं शती की विमान-मदिर-वैली की सभी विशिष्टताएँ विद्यमान हैं। छोटे कैलास की झपेक्षा चौमुख मंदिर स्थापत्य की अधिक सरल एवं भव्य कृति है।

## निमित संदिर

प्रस्तर-निर्मित रचनाध्रों के साधक्षों में पूर्ववर्ती चालुक्यों द्वारा उनकी राजधानियों बादामी,
महाकुटेस्वर तथा ऐहोले ध्रौर पटडकल नगरों में निर्मित कुछ जैन रचनाएँ हैं जिनमें ऐहोले का भेगृटी
मंदिर (चित्र १२० ख) अपनी उत्कृष्टता एवं आधारिवाला के पुरालेखीय साक्ष्य की दृष्टि से बहुत
महत्त्वपूर्ण है। यह स्रांभिलेख संस्कृत पद्य के रूप में है, जो कोई सामान्य रचना नहीं है, वरत उस युग
की प्रशंसारमक काव्य-रचना का मुंदर उदाहरण है। श्राभिलेख में पुलकेबी-द्वितीय के राज्यकाल में
सन् ६३४ में इस मंदिर के निर्माण का वर्णन है। इसमें पुलकेबी-द्वितीय की विभिन्न विजय-यात्राधों
का भी विवरण है एवं इसके रचयिता रविकीर्ति की प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना कालिदास स्रौर
भारिव से की गयी है।

यह मंदिर मुख्यतः बंद-मण्डप प्रकार का चौक है जिसमें मध्य के चार स्तंभों के स्थान पर
गर्भगृह है। इसकी एक बाहरी भित्ति बारह सीमावर्ती भित्ति-स्तंभों को जोड़ते हुए बनायी गयी है।
इस प्रकार भीतर धौर बाहर की भित्ति के बीच में परिक्रमा करने के लिए सांघार-मार्ग बन गया है।
इससे बने गर्भगृह की छत पर एक धौर मंदिर बना है। मुख्य गर्भगृह के तीन धौर अंतिम पारववर्ती
कोनों और मध्यवर्ती खण्ड में पाँच कक्षा बनाये गये, जबिक सामने के खण्ड धौर पूर्ववर्ती कोनों के
समानांतर क्षेत्रों में एक धाड़े ढंग का आयताकार मण्डप है। पीछे के तेन कक्ष मुख्य गर्भगृह
की भीति वर्गाकार, किंतु अपेक्षाकृत छोटे हैं और गर्भगृह के समानांतर न होकर थोड़ा पीछे
की धौर होते हुए दो पार्श्व मंदिरों का निर्माण करते हैं। उनके साथ उसी पीक्त में मुख्य गर्भगृह के
पार्श्वर्ती दो धायताकार कक्ष हैं। दोनों अंतराल-मण्डप के रूप में हैं तथा सामने के संयुक्त मण्डप की
धोर खुलते हैं। अंतराल-मण्डपों की छत समतल है जबिक पीछे के वर्गाकार कक्षों की छत उनुवाँ है।

संयुक्त मण्डप की छत भी इसी प्रकार ढलुवाँ है। इस प्रकार इस मंदिर की संरचना त्रिकट (तीन मंदिरों का समूह) का श्रद्भुत रूप है जिसमें तीनों मंदिर एक पंक्ति में भौर एक ही विस्तार के न हो होकर पार्ख के दो अपेक्षाकृत छोटे हैं और बड़े गर्भगृह के पीछे हैं। समस्त संरचना का निर्माण एक गोटायुक्त अधिप्ठान पर सीधी मान-सूत्र रेखा में हुआ है, जिसके प्रत्येक और चार शाखीय प्रक्षेप बने हुए हैं। दो प्रक्षेप दो कोनों पर हैं और दो बीच में हैं जिससे उनके मध्य में तीन संकीर्ण झाले बन गये हैं। आधारभूत उपान ग्रीर जगित गोटों के ऊपर त्रिपट्ट प्रकार का कुमुद गोटा है। बादामी गूफा सदश गणमृतियों की खबलियों के साथ कुमूद गोटे पर कण्ठ का छाधिक्य है। कण्ठ के ऊपर कुछ-कुछ श्रंतर पर कुडु श्रलंकरण सहित कपोत बनाये गये हैं जिससे कपोत-बंध-प्रकार के श्रधिष्ठान का निर्माण हमा है। मधिष्ठान से ऊपर की भित्ति शिल्पांकनों भीर देव-कुलिकाओं से युक्त है। शिल्पांकनों के बीच-बीच में एक रूप के सपाट चतुर्भं जी भित्ति-स्तंभ हैं, जिनके शीर्ष पर कलशं (लशन) ताडि (पूष्पासन), कूम्भ, पालि एवं फलक बनाये गये है। पोतिकाओं के सिरे भव्य रूप में मुझे हुए हैं और तरंग में सादा मध्यपट्ट हैं। प्रस्तर या सरदल भी अधिष्ठान की भाँति कृण्डलित कपोत और कूड-धनंकरणों से सज्जित है जो उत्तीर (शहतीर) और बलभी के ऊपर आ जाते हैं। बलभी से ऊपर की ग्रोर निकलते हुए दण्डिकावत प्रक्षिप्त आधार है जो कपोत-प्रक्षेपों के लिए टेक का काम देते हैं। प्रस्तर पर अवशिष्ट चिह्नों से स्पष्ट है कि वहाँ पहले कुटों और शालाओं का हार था। ये कट भित्ति के कोनों और प्रस्तर पर थे, जिसके कारण उनका नाम कर्ण-कट पड गया। कोने की झोर मध्यवर्ती शिला-फलकों या प्रत्येक स्रोर के भद्रों पर सादे देवकोष्ठ मूर्तियों को रखने के लिए बने हैं जिनमें स्रब मित्यां नहीं है। पार्श्व तथा पीछे की भित्तियों के ग्रालों में पार्श्व तथा मध्यवर्ती कक्षों के ग्रांतरालों को प्रकाशित करने के लिए जालीदार गवाक्ष हैं। मंदिर के बाह्य भित्ति-स्तंभ की शैली, देवकोष्ठ, धाले. प्रस्तर-संरचना, अवशिष्ट अनिपत-प्रकार का हार, ऊपरी तल जो ग्रीवा, शिखर ग्रीर स्तुपी (जिनके होने से ऊपरी तल की रचना अध्टकोणीय होती) से रहित ये समस्त विशेषताएँ स्पष्ट संकेत देती हैं कि यह मंदिर दक्षिणी विमान-शैली का है। यहाँ इतना कह देना उचित होगा कि चालक्य और राष्ट्रकृट काल के ऐहोले तथा अन्य चालक्य क्षेत्रों के सारे जैन मंदिर दक्षिणी या विमान-शैली के हैं जबकि तत्कालीन ब्राह्मण्य मंदिर उत्तर भारतीय रेख-प्रासाद शैली के भी हैं।

मेगुटी-मंदिर की मुख्य संरचना में घर्ष मुख-मण्डप भी जुड़ा हुमा है जो ब्रायताकार है। इसके समक्ष सीढ़ियाँ हैं। इपिष्टान, भित्ति-तंत्र बौर प्रस्तर मुख्य मंदिर की भौति ही हैं। इसी मण्डप की दिलाणी भित्ति के शिलापट्ट पर पुलकेशी का प्रभिलेख प्रक्रित है, बतः इसे मुख्य मंदिर का ब्रभिन्न बंग ही मानना चाहिए। इस प्रकार मंदिर की मुल्यूत रूपरेखा में मुख्य भवन, केन्द्रीय गर्भगृह, बाह्य तथा ग्रंत:भित्तियों के वीच का सोबार-पय और सामने व्यंपण्टर है। सांघार-पय की भित्तियों को पोछे बौर पाइकंभाग में विभक्त करके अंतराल सहित उपमंदिरों की रचना बाद में की गयी लगती है। इस संपूर्ण रचना में एक विशाल महा-मण्डप भी सामने के भाग में निर्मित है वो किचित् परवर्ती रचना है कि सुर्ण रचना में एक विशाल महा-मण्डप भी सामने के भाग में निर्मित है वो किचित्र परवर्ती रचना है कि सुर्ण रचना में एक विशाल महा-मण्डप भी सामने के भाग में निर्मित है वो किचित्र परवर्ती रचना है कि सुर्ण रचना में एक विशाल महा-मण्डप भी सामने के भाग में निर्मित है वो किचित्र परवर्ती रचना है कि सुर्ण रचना में एक विशाल मान समान ही है। समी मुल प्रतिमाएँ नष्ट हो चुकी है। केवस

श्राच्याय 18 ] विश्वनापथ

पिछली भिक्ति पर उत्कीण वर्डमान की एक वड़ी पद्मासन मूर्ति तथा उनकी यक्षी सिद्धायिका की मूर्ति स्रविधिष्ट है। सिद्धायिका की मूर्ति अब सामने की वीषी में रख दी गयी है।

भागलकोट से बीस किलोमीटर दूर हल्लूर में भेगुडी नामक जैन मंदिर ऐहोले के मेगुडी मंदिर से न केवल नाम वरन् रूपरेखा में भी समान है। ऐसा नहीं लगता कि ऐहोले का मंदिर हल्लूर के मेगुडी मंदिर से विशेष कालांतर में बनाया गया होगा। किन्तु इसके प्रथम तल के गर्भगृह के खिखर की अधियलना से स्पष्ट है कि यह मंदिर अधिक परिरक्षित है। इसमें अध्यमण्डप के दोनों ओर की चिन्तियों पर बनी देवकुलिकाएँ एवं छत पर पहुँचने के लिए अखण्ड-शिला पर उल्कीण सीढ़ियाँ चालुक्य राज्य में प्रचलित आदा प्रथाकों के प्रयोग का प्रमाण हैं। इस मंदिर को सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ख का माना जा सकता है।

ऐहोले में अन्य जैन मंदिर भी हैं, यथा, येनियवानूं डि, योगी-नारायण समूह, एवं चारण्टी मठ। येनियवानूं डि समूह में छह मंदिर हैं, जिनमें से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस मंदिर का मुख पित्वम की घोर है और प्रवेश उत्तर की घोर से एक स्तंभयुक्त मुख-मण्डप में होकर। मुख-मण्डप के बार स्तंभ है और वह सभा-मण्डप के साथ संलन है। मुख-मण्डप दसवीं शताब्दी की शेली में बना है धोर उसके सामने एक प्वजन्तंभ है। सरदलों पर ललाट-विष्य के रूप में गजनक्श्मी का अंकत है। धीर-प्रान के ऊपर वेदी या ज्यालविर का प्रभाव है, किन्तु उत्तरपर उपान, पद्म, कण्ठ, निष्टु-कुमुद, गल; अंतर्भ तिमित्त हैं। भित्तियाँ शिल्पोंकित तथा अंतरावपुक्त हैं जिनमें क्रमशः कर्ण, केन्द्रीय भद्र और दो भध्यवतीं अनुत्य प्रश्नेप हैं। अनुत्यों पर विमान-पंत्रप्त ध्रातंकरण हैं जो देवकोण्डों को परवैष्टित किये हुए पास-पास निर्मित दुगल भित्ति-स्तंभों पर मुशोभित हैं। प्रस्तर के उत्तरि पर हंसवलभी, किचन प्रक्षिप्त कपोत तथा शीर्ष पर वेदी और ब्यालविर हैं, जिनपर हार के प्रंग निर्मित हैं। विमान के दो तल हैं किन्तु उत्तके शीर्थभाग से ग्रीवा, शिखर एवं स्तूपी चुन्त हो गये हैं। फर भी जो ग्रंग ग्राविष्ट हैं उनसे स्पट है के यह मंदिर विश्वष्ट दक्षिण विमान-शैली का है जो नीवीं-दसवीं शताविद्यों में इस क्षेत्र में विकतित हुई धोर जिसके ग्राधार पर इस मंदिर की तिथि प्रारंभिक हैं। सम्प्रस्य दसवीं शति निष्टिकत की जा सकती है। समीपस्य मंदिर तथा उप-मंदिर कम महत्त्व के हैं, दिन हैं, और अब उनमें कोई भी उल्लेखनीय मूर्ति स्वराप्त नहीं है।

इस समूह का सबसे भीतरी मंदिर दक्षिणमुखी है। इसके सामने चार अलंकृत स्तंभों का आयताकार यथा आवृत मुख-मण्डप है, मण्डप की भित्तियों पर निमित अर्थस्तंभ सादा और चतुर्भुंजी है। मण्डप के चारों स्तंभ प्रारंभिक चालुक्य शैली के विकृत रूप हैं। इतमें आधारपीठ पर शहुरम चौकी है। दण्ड छोटे और बारीदार हैं, जिनमें अपर की और के निकट वृत्त खण्ड हैं, स्तंभों पर पालि या पदम और फलक का प्रयोग नहीं किया गया है। इनकी पोतिकाओं (अरतों) की मुजाएं प्रवणित (ख्लुवां) हैं जिनपर तरंग शिलाकेन और मण्ड में सादी धारियों हैं। मेगुडी संदिर की भीति, इसकी छत समलल है और उसपर सुंडरें बनी हुई हैं। नीचे की और छत दल्वां है जिससे स्पष्ट है कि कक्ष

सद्दा ही सही किन्तु मण्डप शैली तथा दक्षिणी विमान शैली की मंदिर-संरचना का सम्मिश्रण पर्याप्त समय तक जारी रहा था। श्रिषिष्ठान साधारण प्रकार का है जिसपर उपान श्रीर पद्म निर्मित हैं।

दूसरे मंदिर-समूह का केन्द्रीय मंदिर अपनी अलंकत द्वार-रचना के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वार गर्भगृह के प्रवेशद्वार से पूर्व बना है। गर्भगृह में एक वृत्ताकार पीठ पर लिंग स्थापित है। सामने के अर्धमण्डप का क्षेत्र गर्भगृह जितना ही है। इसके पूर्व बने नवरंग में दोनों कोनों पर दो उपमंदिर हैं जो पटडकल के प्रसिद्ध विरुपाक एवं अन्य मंदिरों का स्मरण दिलाते हैं। नवरंग के स्तंभ सकूटिक कुम्भवाले हैं। उनकी पोतिकाओं की रचना किचित नतोदर है और मुडेरों से युक्त पारर्व वितान बजुरी है। अधिष्ठान सामान्य मंच प्रकार का है और नींव के सादे रहों पर बनाया गया है। अधिष्ठान सामान्य मंच प्रकार का है और नोंव के सादे रहों पर बनाया गया है। अधिष्ठा अर्धीतका मुख-मण्डप के आंतरिक खण्ड पर समाप्त होती हुई मंदिर के कपोत से मिल जाती है।

विरुपाक्ष मंदिर के समीप योगीनारायण मंदिर-समूह में मुख्यतः पूर्व-पश्चिम कोने में स्थित एक बड़ा पूर्व-मुखी मंदिर है। इसका मुख्य भाग त्रिकृट श्रर्थात् तीन-मंदिर-समृह है। तीनों मंदिरों की एक सामृहिक वीथिका है जो एक स्तंभयुक्त बाह्य-मण्डप की ग्रोर निकलती है। बाह्य-मण्डप भी इस मंदिर-समूह का सामृहिक मण्डप है। बाह्य-मण्डप के सामने मुखमण्डप है जिसमें कक्षासन, संकीर्ण श्रंतराल ग्रीर एक गर्भगृह है। गर्भगृह में ग्रविशष्ट पादपीठ ग्रीर उसपर श्रंकित चिह्नों से ज्ञात होता है कि अनुचरों तथा टिरुवाची के साथ महावीर की मूर्ति विराजमान थी। महावीर की मूर्ति के स्थान पर श्रव कार्तिकेय की प्रतिमा है। त्रिकृटाचंल मुख्य-मंदिर में गोटायक्त श्रिषिष्ठान है जिसपर उपान, पदम, कर्णिक, कपोत, एवं व्यालवरि बने हैं। भित्तियाँ सादी और कुडय-स्तंभविहीन हैं। मंदिर के प्रस्तर श्रीर हार विशुद्ध दक्षिणी विमान-शैली के हैं। त्रितल विमान के तीसरे तल पर भी हार के कट ग्रीर शालाएँ हैं जो एक पुरातन परिपाटी है। शीर्ष पर शण्डाकार गृहपिण्डि है। विमान के ग्रीवा भीर शिखर लप्त हो गये हैं। मरूय मंदिर के समक्ष विशिष्ट शकनासा प्रक्षिप्त है। त्रिकट के गर्भगह में पादर्वनाथ की पालिशदार पत्थर की मृति है। सामनेवाले मृदिर की अपेक्षा मुख्य मृदिर अधिक प्राचीन ज्ञात होता है क्योंकि इसके स्तंभों की रचना भिन्न प्रकार की है। स्तंभ कुण्डलित दण्ड के समान नहीं हैं, न ही वे काले पत्थर से बनाये गये हैं; वे पूर्व-मध्यकालीन शैली में बलग्रा पत्थर से निर्मित हैं। सामृहिक वीथिका के कन्नड अभिलेखों, मंदिर की शैली तथा अन्य लक्षणों के अनुसार इसे येनिय-बार्गंडि वर्गका ही मानना चाहिए।

ऐहोंने का चारण्टी मठ वर्ग सिंहनगुंडि और त्रयम्बकेश्वर सेंदिरों की भीति है। नगता है कि चारण्टी मठ किसी समृद्ध जैन बस्ती का केन्द्र था। संदिर की मुख्य संरचना उत्तरमुखी है। प्रवेश के निए स्तंभयुक्त द्वार मण्डप है जो धपने से धिषक बड़े सभा मण्डप की और ने जाता है। सभा मण्डप में चार स्तंभ हैं और वह पीछे की और एक सँकरे झंतरान के माध्यम से मुख्य विमान से जुड़ा हुआ प्रघ्याय 18 ] दक्षिणापव

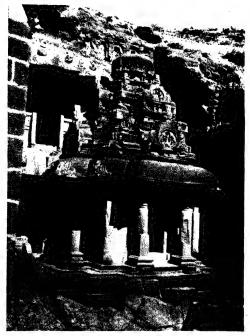

एलोरा - विमान-मन्दिर, गुफा स॰ 33



ब्रष्याय 18]

है। गर्भगृह में महाबीर की पद्मासन सूर्ति है। जैसीकि जैन विमानों की विशेषता है, मुख्य मंदिर के दूसरे तल पर एक और मंदिर है। वहाँ तल पहुँचने के लिए सलय शैलोत्कीण सीढ़ियाँ हैं, जो सभा मण्डप के उत्तरी-पूर्वी कोने पर हैं। वहाँ तल पहुँचने के लिए सलय शैलोत्कीण सीढ़ियाँ हैं, जो सभा मण्डप के उत्तरी-पूर्वी कोने पर हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक द्वारक है जिससे खुली छत पर जा सकते हैं। ऊपरी तल के मंदिर में एक क्स भीर अग्रमण्डप है। शिष्टियों पर उपाप, पद्म, कण्ठ, त्रपटु-कुमुद, गल और कपोत-बंध हैं। वालुक्य क्षेत्र में इसी प्रकार के प्रीषटान एवं शिल्यों का विन्यास-सूत्र (रूपरेखा) चारों को तिन सीधी भीर प्रक्षेप या प्रतरालविहीन है, जबिक येनियवागुंडि में ऐसा नहीं है। मिलियों के केन्द्रीय भीर बहरी भाग वेदिकायुक्त विमान-पजरों द्वारा झलकुत हैं। प्रस्तर पर बना हार येनियवागुंडि से कही अधिक रीत्यानुसार बनाया गया है। शिखर विशिष्ट दक्षिण शैलों का है।

सभा-मण्डप के दोनों झोर छोटे मार्गों से जुड़े दो उपमंदिर हैं जिनमें से पूर्वी मंदिर में गर्भगृह झीर मुल्यमण्डप हैं तथा परिचमी मंदिर में गर्भगृह और म्रंतराल हैं। दोनों हो मंदिर बाद में बनाये गये लगते हैं। दोनों मदिरों में सरदल के ऊपर ललाट-विस्व के रूप में तीर्थकर-मूर्तियों है, किन्तु दोनों गर्भगृहों से मूर्तियां लूप्त हो गयी हैं। मदिर की मित्ति पर मंकित . १११६ ई० के ंक्ष्रकृष्ट-मिलेल में परवर्ती चालुक्य राजवंश के राजा त्रिभुवनमल्ल विकमादिर्थ-एठ के समय में 'म्रय्यावोंने के ४०० स्वामियों' (स्थानीय वाणिज्यक संघ) के व्यापारी द्वारा मंदिर की मरम्मत तथा कुछ नविनर्माण करावाने का भी उल्लेख है। इस प्रभिलेख से मंदिर की निर्माण की अद्यावधि तिथि का ज्ञान होता है। स्पष्टतः, मंदिर का मुख्य भाग पर्याप्त समय पूर्व निर्मित हुमा होगा।

मंदिर के उत्तरी भाग में द्वार-मण्डप के समीप निर्मित उपसंरचना में दो मंदिर हैं जिनमें सामूहिक कक्ष, वीथी और दो भीर से प्रवेश के लिए सीढ़ियों हैं। भीतरी भीर बाहरी तोरण, वीथी के म्रग्नभाग पर प्रक्षिप्त कपोत, स्तंभयुक्त मण्डप एवं कक्ष — मूर्तियों के शिल्पांकनों से प्रचुर मात्रा में अलं-कृत हैं। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दो फलक प्रवेश-द्वार के सरदल पर हैं जिनमें २४ नीर्थंकरों की मूर्तियों अकित हैं।

समीपस्थ मठ (जिसके साथ एक आयातकार वीची है) के द्वार की कपीतिका पर विमान अनुकृतियाँ अंकित हैं जो उत्तरी श्रीलो की प्रतीत होती हैं; और पीठिका पर समकालीन तथा परवर्ती अनुकृतियाँ अंकित हैं जो प्रदूर दक्षिण के होयसल क्षेत्र में प्रचलित थीं। मठ के अन्य अवयव ग्यारहर्ती साती तथा पश्चातकालीन परवर्ती-चालुक्य-वास्तुकला के प्रारंभिक चरण के अनुसार हैं। इस स्थापत्य के अवशेष गड़ग, तककुष्की एवं डब्बल इत्यादि स्थानों में पाये गये हैं।

राष्ट्रकूट काल धीर परवर्ती चालुक्यों के प्रारंभिक काल में, या किचित् आगे-पीछे, पटडकल की सीमा पर निर्मित जैन विमान (चित्र १२६) एक विशिष्ट वास्तु-स्मारक है। यह तीन तल का सांधार-विमान है और आधार से शिखर तक चौकोर है। अधिषठान कम ऊँचा है और उसपर सामान्य कपोत-बंध हैं। कपोतों की कुड़ सहश तोरणाकार नासिका लुप्त हो गयी है जिसके कारण वहाँ सपाट त्रिभजी शिल्पांकन बन गया है जो परवर्ती चालक्य श्रीर होयसल मंदिरों की दंताविलयों-जैसा लगता है। भित्ति-स्तभों के शीर्ष का मुल रूप नष्ट हो चका है और अवयवों का सीष्ठव पूर्ण रूप से लप्त हो गया है। विमानवाला भाग नवरंग मण्डप से अतराल के माध्यम से जोड दिया है। नवरंग की भित्ति में प्रत्येक स्रोर सात खण्ड हैं जिनके बीच-बीच में छह संतराल हैं। स्रंतराल नासिकाग्रों द्वारा धलकृत हैं जिनमें पदमासन तीर्थंकर-मृतियाँ तथा अन्य मृतियाँ हैं। निचले तल के मण्डप के प्रस्तर एवं ग्रंतराल के कोने पर कटों का हार है जिनके बीच में एकांतर क्रम से शाला ग्रौर पंजर हैं। हार में शाला और कट के आदा रूप के साथ पंजर का समावेश इस बात का द्योतक है कि यह मंदिर म्राठवीं शती या परवर्ती काल का है। निचले तल की भित्तियाँ दूगूनी या सांघार हैं, शीर्ष का हार धनपित प्रकार का है, ऊपरी मदिर के गर्भगृह की भित्तियाँ निचले तल की अन्तःभित्ति का ही विकास करके बनायी गयी हैं। अंतराल के सामने की भित्ति पर ब्राधार भाग की शुकनासा द्रष्टव्य है जो अधिरचना के सामने प्रक्षिप्त है। ऊपरी तल के प्रस्तर के तीन और के चार कोनों पर चार कर्ण-कट बने हैं एवं उनके पीछे. मध्य ग्रीर पाश्वों में शालाएँ हैं। कर्णकटों के मध्य ग्रग्नभाग में शकनासा होने के कारण शाला बनाने का कोई स्थान ही नही था। कम लम्बाई-चौडाई के तीसरे तल के अग-भाग को छोडकर शेष शिल्पांकित है। अग्रभाग का विस्तार शुकनासा के ऊपरी स्तरों तक किया गया है। शिल्पांकित भागों पर उत्तर भारतीय मंदिरों की भाँति उदगम प्रतीक बने हैं। ग्रीवा के ऊपर वर्गाकार शिखर, जिसकी रचना में बारंबार प्रक्षिप्त फलक बने हैं, परवर्ती चालक्य मंदिरों की परि-वितत बारह कुण्डलित अवयवों की शैली के अनुरूप है। ऐसा ही निचले तल में भी है। आवत नव-रंग के सामने अनेक स्तंभोवाला अग्रमण्डप है जिसमें प्रवेश-खण्ड के ग्रतिरिक्त सारी परिधि में स्तंभ हैं: जो कक्षासन द्वारा जोड़े गये हैं। नवरंग के सामने की परिधि-क्रम के दो ग्रांतरिक स्तंभों के ग्रांत-रिक्त ग्रन्य सभी स्तंभ बलुग्ना पत्थर के होते हुए भी ग्रांशिक रूप से कुण्डलित हैं जो परवर्ती चालक्य एवं होयसल काल के स्तरीभृत पत्थर या सेलखड़ी से बने पूर्ण कुण्डलित स्तंभों के पूर्वरूप प्रतीत होते हैं।

के॰ भार० भीनिवासन





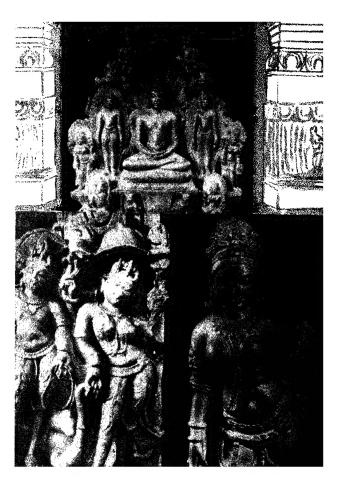

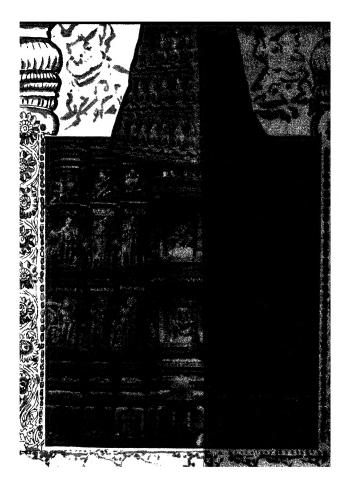